## पाइवनाथ विद्याश्रम ग्रन्थमाला

: 9:

# जैन आचार

मोहनलाल मेहता एम. ए. (दर्शन व मनोविज्ञान), पो-एच. डी., शास्त्राचार्य अघ्यक्ष, पार्श्वनाथ विद्याश्वम शोध संस्थान वाराणसी-५



सन्नं लोगिम सारभूयं पार्ञिनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान जै ना श्रम हिन्दू यूनिवर्सिटो, वाराणसी-५ प्रकाशक '
पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान
जैनाश्रम
हिन्दू यूनिवसिटी, वाराणमी-५

मुद्रक: बाबूलाल जैन फागुल्ल महावोर प्रेस भेलूपुर, वाराणसी-१

प्रकाशन-वर्षः सन् १९६६

मूल्य : पाँच रुपये

## समर्पश

पार्श्वनाथ विद्याभ्रम के प्रारा लाला हरजसराय जैन को सादर-सस्मेह



## प्राक्कथन

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा ने सन् १६५६ मे लेखक का 'जैन दर्शन' प्रकाशित किया। इस ग्रन्थ का हिन्दी-जगत् मे उल्लेखनीय स्वागत हुआ। राजस्थान सन्कार ने एक सहस्र रुपये तथा स्वर्णपदक एवं उत्तर-प्रदेश सरकार ने पाँच सी रुपये प्रदान कर लेखक को पुरस्कृत व सम्मानित किया।

जैन दर्शनशास्त्र पर प्रकाशित उपर्युक्त कृति के समान ही प्रस्तुत ग्रन्थ जैन आचारशास्त्र पर अपने ढंग की एक विशिष्ट कृति है। इसका निर्माण इस ढंग से किया गया है कि भारतीय धर्म व दर्शन का सामान्य परिचय रखनेवाला जिज्ञासु इसे सरलता से समझ सकेगा। विद्यालयों, महा-विद्यालयों व विश्वविद्यालयों के विद्याण्यों के लिए भी यह उपयोगी सिद्ध होगा।

जैन आचार कर्मवाद पर प्रतिष्ठित है। कर्मवाद का आधार आत्मवाद है। आत्मवाद का पोपण करनेवाले तत्त्व है अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्तदृष्टि।

जैन आचारशास्त्र में चारित्र-विकास अर्थात् आत्मिक विकास की विभिन्न अवस्याएँ स्वीकार की गई है। आत्मिक गुणों के विकास की इन अवस्थाओं को गुणस्थान कहा गया है। गुणस्थानों का निरूपण मोहशक्ति की प्रवलता-दुर्वलता के आधार पर किया गया है।

जैन आचार दो रूपों में उपलब्ध होता है: श्रावकाचार और श्रमणा-चार। वर्णाश्रम जैसी कोई व्यवस्था जैन आचारज्ञास्त्र में सान्य नहीं है। किसी भी वर्ण का एवं किसो भी आश्रम में स्थित व्यक्ति श्रावक के अथवा श्रमण के वृत ग्रहण कर सकता है। श्रावक देशविरित अर्थात् आंशिक वैराग्य के कारण अणुन्नतो अर्थात् छोटे न्नतो का पालन करता है। श्रमण सर्वविरित अर्थात् सम्पूर्ण वैराग्य के कारण महान्नतो अर्थात् वडे न्नतो का पालन करता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ मे आचारांगादि जैन आगमो के आघार पर श्रावकाचार एवं श्रमणाचार का सुव्यवस्थित प्रतिपादन किया गया है। अन्तिम प्रकरण मे श्रमण-संघ का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

इस ग्रन्थ का प्रकाशन पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान से हो रहा है, यह विशेप हर्प की बात है। भविष्य में संस्थान जैनविद्या से सम्बन्धित अन्य अनेक उपयोगी ग्रन्थों का प्रकाशन करने के लिए कृतसंकल्प हैं।

ग्रन्थ की सक्षिप्त किन्तु महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना के लिए मैं डा॰ देवराज, अध्यक्ष, भारतीय दर्शन व धर्म विभाग, काशी विश्वविद्यालय का अत्यन्त अनुगृहीत हूँ। सुन्दर मुद्रण के लिए महावीर प्रेस के सुयोग्य मंचालक श्री बाबूलाल जैन फागुल्ल का तथा प्रूफ-संशोधन आदि के लिए मंस्थान के शोध-सहायक पं॰ किपलदेव गिरि का हृदय से आभार मानता हूँ।

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान वाराणसी–५ २–५-१६६६

मोहनलाल मेहता <sup>अध्यक्ष</sup>

## प्रस्तावना

· भारतीय संस्कृति में मुख्यतः दो विचारघाराओं का सिम्मश्रण एवं समन्वय हुआ है। एक विचारधारा मूलतः वैदिक सम्यता की थी और दूसरी श्रमण सम्यता की । वैदिक सम्यता के आधारस्तम्भ ऋग्वेद आदि संहिता-ग्रन्थ तथा ब्राह्मण ग्रन्थ थे । श्रमण सम्यता की प्रतिनिधि अभिन्यित जैनधर्म, हिन्दुओं के सांख्य दर्शन तथा बौद्धधर्म मे हुई। कुछ लोग वैदिक अथवा बाह्मण संस्कृति अर्थात् वह संस्कृति जिसपर ब्राह्मण पुरोहितों का विशेष प्रभाव था और श्रमण संस्कृति के भेद को स्वीकार नहीं करते; किन्तु यह मानना ही होगा कि इन दो विचारधाराओं मे पर्याप्त विषमता थी। संहिता-काल के आर्य मुख्यतः प्रवृत्तिवादी जीवनदृष्टि के अनुगामी थे, जबिक जैन-बौद्ध-धर्मों में निवृत्तिपरक जीवन पर गौरव था। स्वयं वैदिक आर्यों के बीच निवृत्ति-धर्म का उदय उपनिषदों में देखा जा सकता है। इसोलिए कुछ अन्वेषकों का विचार है कि निवृत्तिपरक जीवनदृष्टियों का सामान्य उत्स उपनिपद्-साहित्य है। किन्तु जैनधर्म की प्राचीनता और महाभारत आदि में साख्यों के ज्ञानमार्ग एवं प्रवृत्तिपरक वैदिक धर्म के विरोध की चर्चाएँ यह संकेत देती है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के पोषक दर्शनो का विकास भिन्न समुदायों के बीच हुआ।

भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि की प्रमुख विशेषता मोक्षतत्त्व की स्वीकृति और उसके सम्बन्ध में व्यवस्थित चिन्तन है; ये दोनो ही चीजें हमें मुख्यतः श्रमण-संस्कृति के धार्मिक नेताओं से प्राप्त हुई । आगे चलकर, जब हमारों संस्कृति में प्रवृत्ति एवं निवृत्तिपरक विचारधाराओं का समन्वय हुआ, तो यह निध्चित किया गया कि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष ही है, जिसकी उपलब्धि अनेक मार्गी में चलकर की जा सकती है। मनु आदि धर्माचार्यों ने वर्णाश्रम की कल्पना की और यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक मनुष्य म्वधर्म का पालन करते हुए मोझ नामक चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। गीता में कहा गया है—'स्वे-स्वे कर्मण्य-भिरत संसिद्धि लभते नरः', अर्थात् अपने-अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप (निष्काम भाव से) कर्म करता हुआ मनुष्य परम मिद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता, मनु आदि का यह मन्तव्य प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्गों का समन्वय रूप था।

जैन तथा बौद्ध धर्मों ने वर्णाश्रम के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। इनमें बौद्ध धर्म मुख्यतः भिक्षुओं का निवृत्तिपरक धर्म वन गया। किन्तु जैनधर्म ने, हिन्दू धर्म की भाँति, गृहस्थों के लिए भी मुधित का द्वार खुला रखा। प्रस्तुत पुस्तक में जैनधर्म-सम्मत श्रमण-धर्म के साथ-साथ श्रावकों यानी गृहस्थों के धर्माचार का भी व्यवस्थित वर्णन है। इसके लेखक डा० मोहनलाल मेहता सामान्यतः भारतीय दर्शन के और विशेषतः जैन दर्शन के अधिकारी विद्वान् है। अब तक ये जैन दर्शन, जैन मनोविज्ञान आदि विपयो पर अनेक प्रामाणिक कृतियोका प्रणयन कर चूके है। प्रस्तुत पुस्तक में इन्होंने जैन दृष्टि से श्रावकधर्म तथा श्रमणधर्म का विस्तृत एवं विशव विवेचन किया है। यो तो भारत के सभी धर्मों में विचारों एवं आचरण के सामंजस्य पर गौरव दिया गया है, किन्तु जैन दर्शन में यह गौरव अधिक स्पष्ट है। साख्य एवं अद्देत वेदान्त के अनुयायो कह मकते है कि केवल ज्ञान से मुक्ति हो सकती है, किन्तु जैनधर्म यह स्पष्ट घोपणा करता है कि सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन एवं सम्यक् चारित्र—ये तोनो मिलकर ही मोक्ष नामक परिणाम को उत्पन्न करते है।

काशी विइवविद्यालय चाराणसी-५ २२.८.६६

देवराज

## ब्रन्तुन ब्रन्थ में

| * ; *                                  |      |      |       |
|----------------------------------------|------|------|-------|
| १. जैनाचार की भृत्यिका                 |      |      | ५-५५  |
| आचार <del>श्रीर देखार</del>            |      | **** |       |
| वैदिल वृद्धि                           | ***  | **** | =     |
| सेंसरिए दिन कर                         | **** | **** | ٤     |
| सूत्र, स्मृतियाँ व वर्णनाम्य           |      | **** | 3     |
| क्स्-इंट्                              | **** | **** | \$ \$ |
| आद्मिक्ट्रिस                           | **** | **** | 77    |
| <del>कर्मपुर</del> ु                   | **** | **** | ₹ ₹   |
| जैनाचार व जैन विचार                    | **** | **** | {X    |
| वर्षक्त व वर्षम्यक्ति                  | **** | **** | 5 5   |
| आत्महाड<br>                            | **** | •••• | 00    |
| अहिंसा और अयरिकह                       | **** | •••• | २१    |
| अनेकान्तृ <u>हि</u>                    | •••• | **** | ₹ ₹   |
| २. जैन दृष्टि से चारित्र-विकास         |      | २०.  | -80   |
| आन्मिक विकास<br>विकास                  | **** | **** | 30    |
| मोहगहिन की प्रवलना                     | **** | **** | ₹०    |
| पिथ्या दृष्टि<br>राज्या                | **** | **** | ₹ 8   |
| अल्पकालीन नम्यक् दृष्टि                | **** | **** | ₹ १   |
| मित्र दृष्टि                           | **** | **** | ३२    |
| ग्रंथिमेद व सम्यक् श्रद्धा<br>देगविरति | **** | **** | 33    |
| सर्वविर्ति                             | **** | **** | 33    |
| अश्रमत्त अवस्या                        | **** | **** | 38    |
| ાગામાં વર્સની                          | **** | **** | 38    |

|    |     | श्रपूर्वकरण               | ***               | ••••    | ३४  |
|----|-----|---------------------------|-------------------|---------|-----|
|    |     | स्थूल कषाय                | ****              | •••     | ३६  |
|    |     | सूक्ष्म कषाय              | ***               | ****    | ३६  |
|    |     | उपशांत कपाय               | ••••              | ****    | ३६  |
|    |     | क्षीण कपाय                | • •               | ••      | ३७  |
|    |     | सदेह मुक्ति               |                   | ••      | ३७  |
|    |     | विदेह मुन्ति              | •••               | •••     | ३८  |
|    |     | जैन गुणस्थान, बौद्ध अव    | स्थाएँ व वैदिक भू | मिकाएँ  | ३८  |
|    |     | योगदृष्टियाँ              |                   | •       | 38  |
|    |     | ओघदृष्टि व योगदृष्टि      | •                 | • • • • | ४•  |
|    |     | मित्रादृष्टि व यम         |                   | • •     | ४१  |
|    |     | तारादृष्टि व नियम         | •••               | * * *   | ४१  |
|    |     | बलादृष्टि व आसन           | •                 | • •     | ४२  |
|    |     | दीप्रादृष्टि व प्राणायाम  | •                 |         | ४३  |
|    |     | स्थिरादृष्टि व प्रत्याहार | • ••              | ••      | ጸጸ  |
|    |     | कान्तादृष्टि व धारणा      | •                 |         | ४५  |
|    |     | प्रभादृष्टि व घ्यान       | ••                |         | ४६  |
|    |     | परादृष्टि व समाधि         | •• •              | •       | ४७  |
| ₹. | जैन | श्राचार-ग्रन्थ            |                   | ५१      | -66 |
|    |     | आचाराग                    | • •               | •       | ५१  |
|    |     | उपासकदशांग                | ••                | •       | ४८  |
|    |     | दशवैकालिक                 | •                 | ••••    | 38  |
|    |     | आवश्यक                    | •                 | ***     | ६१  |
|    |     | दशाश्रुतस्कन्ध            | •                 | ****    | ६१  |
|    |     | वृहत्कल्प                 | • • •             | •       | ६३  |
|    |     | त्र्यवहार<br>-            | ••••              | ****    | ६४  |

|      | निशीथ                  |      |      |            |
|------|------------------------|------|------|------------|
|      | महानिशीथ               | **** | **** | ६६         |
|      | जोतकल्प                | **** | •••• | ६९         |
|      | मूलाचार                | •••• | **** | ६६         |
|      | मूलाराघना              | **** | •••• | 90         |
|      | रत्नकरंडक-श्रावकाचार   | **** | •••• | € €        |
|      | वसुनन्दि-श्रावकाचार    | •••• | **** | ७४         |
|      | सागार-धर्मामृत         | •••• | **** | ७४         |
|      | अनगार-धर्मामृत         | **** | **** | ७६         |
| 8.   | श्रावकाचार             | **** | ***  | ७७         |
|      | अणुन्नत                |      | द३   | -१३२       |
|      | गुणव्रत                | **** | **** | <b>5</b> ¥ |
|      | शिक्षाव्र <u>त</u>     | •••• | •••• | १०४        |
|      | सल्लेखना अथवा संथारा   | •• • | **** | \$ \$ \$   |
|      | प्रतिमाएँ              | • •  | •••• | 388        |
|      | प्रतिक्रमण             | ***  | **** | १२४        |
| ۶. ۹ | अ <b>मण-</b> घर्म      | **** | **** | १३१        |
| ,,,  | महावृत                 |      | १३५- | १९६        |
|      | रात्रिभोजन-विरमणवृत    | •••  | **** | १३५        |
|      | पडावश्यक<br>पडावश्यक   | •••• | •••  | १४१        |
|      | आदर्श श्रमण            | •••  | •••• | १४२        |
|      | अचेलकत्व व सचेलकत्व    | 4006 | •••• | १५१        |
|      | वस्त्रमर्यादा          | **** | • •• | १५७        |
|      | वस्त्र की गवेषणा       | •••• | •••• | १६०        |
|      | पात्रकी गवेषणा व उपयोग | **** | •••• | १६३        |
|      | आहार                   | **** |      | १६४        |
|      | ζ. •                   | **** | •••• | १६५        |
| i    |                        |      |      |            |

| в       | गाहार क्यो ?                 | ****         | ••••     | १६६ |
|---------|------------------------------|--------------|----------|-----|
|         | भाहार क्यों नही <sup>?</sup> | •••          | ••••     | १६७ |
| _       | वेशुद्ध बाहार                | ••••         | ****     | १६८ |
|         | प्राहार का उपयोग             | ****         | ****     | १७१ |
|         | आहार-सम्बन्धी दोप            | ****         | ••••     | १७२ |
|         | र्कभवत                       | ****         | ••••     | १७५ |
|         | विहार अर्थात् गमनागमन        | ****         | ****     | १७६ |
|         | नौकाविहार                    |              | ****     | १७७ |
| 1       | पदयात्रा                     | ****         | ****     | १७५ |
|         | वसति अर्थात् उपाश्रय         | ****         | 4 • • •  | १७५ |
|         | सामाचारी                     | ••••         | ••••     | १८३ |
|         | सामान्य चर्या                | •••          | • • • •  | १५४ |
|         | पर्युषणाकल्प                 |              | ••••     | १५७ |
|         | भिक्षु-प्रतिमाएँ             | ****         | ••••     | १६० |
|         | समाधिमरण अथवा पंडित          | तमरण ""      | ••••     | १९५ |
| ६, श्रम | ग-संघ                        |              | १९९      | २१५ |
|         | गच्छ, कुल, गण व संघ          | ••••         | ****     | २०० |
|         | आचार्य                       | ***          | ****     | २०१ |
|         | उपाघ्याय                     | ••••         | ****     | २०४ |
|         | प्रवर्तक, स्थविर, गणी,       | गणावच्छेदक व | रत्नाधिक | २०५ |
|         | निग्रंथी-संघ                 |              | ****     | २०६ |
|         | वैयावृत्य                    | • • • •      | ••••     | २०५ |
|         | दोक्षा                       | • • • •      | • • • •  | २०६ |
|         | प्रायश्चित्त                 | • • • •      | ••••     | २०६ |
| ग्रन    | थ-सूची                       | • • •        | •••      | २१७ |
| 쾨       | नुक्रमणिका                   | • • •        | • • •    | २२१ |



## जैना चार की मूमिका आचार और विचार वैदिक दृष्टि औपनिषदिक रूप सूत्र, स्मृतियाँ व घर्मशास्त्र कर्ममुक्ति आत्मविकास कर्मपथ जैनाचार व जैन विचार कर्मबन्ध व कर्ममुक्ति आत्मवाद अहिंसा और अपरिग्रह

अनेकान्तदृष्टि

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| - |  |  |  |

आचार और विचार परस्पर सम्बद्ध ही नहीं, एक-दूसरे के पूरक भी हैं। संसार में जितनी भी ज्ञान-शाखाएँ हैं, किसी न किसी रूप में आचार अथवा विचार अथवा दोनों से सम्बद्ध है। व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए ऐसी ज्ञान-शाखाएँ अनिवार्य हैं जो विचार का विकास करने के साथ ही साथ आचार को भी गित प्रदान करें। दूसरे शब्दों में जिन विद्याओं में आचार व विचार, दोनों के बीज मौजूद हों वे ही व्यक्तित्व का वास्तविक विकास कर सकती हैं। जब तक आचार को विचारों का सहयोग प्राप्त न हो अथवा विचार ग्राचार रूप में परिणत न हों तब तक जीवन का यथार्थ विकास नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से आचार और विचार को परस्पर सम्बद्ध एवं पूरक कहा जाता है।

## थाचार और विचार:

विचारों अथवा आदर्शों का व्यावहारिक रूप आचार है। आचार की आधारिशला नैतिकता है। जो आचार नैतिकता पर प्रतिष्ठित नहीं है वह आदर्श आचार नहीं कहा जा सकता। ऐसा आचार त्याज्य है। समाज में धर्म की प्रतिष्ठा इसीलिए है कि वह नैतिकता पर प्रतिष्ठित है। वास्तव में धर्म की उत्पत्ति मनुष्य के भीतर रही हुई उस भावना के आधार पर ही होती है जिसे हम नैतिकता कहते हैं। नैतिकता का ग्रादर्श जितना उच्च होता है, धर्म की भूमिका भी उतनी ही उन्नत होती है। नैतिकता केवल भौतिक अथवा शारीरिक मूल्यों तक ही सीमित नही होती। उसकी दृष्टि में आध्यात्मिक अथवा मानसिक मूल्यों का अधिक महत्त्व होता है। संकुचित अथवा सीमित नैतिकता की अपेक्षा विस्तृत अथवा अपरिमित नैतिकता अधिक वलवती होती है। वह व्यक्तित्व का यथार्थ एवं पूर्ण विकास करती है।

धर्म का सार आध्यात्मिक सर्जन अथवा आध्यात्मिक अनुभूति है। इस प्रकार के सर्जन अथवा अनुभूति का विस्तार ही धर्म का विकास है। जो आचार इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो वही धर्ममूलक आचार है। इस प्रकार का आचार नैतिकता की भावना के अभाव में सम्भव नहीं। ज्यों-ज्यों नैतिक भावनाओं का विस्तार होता जाता है त्यों-त्यों धर्म का विकास होता जाता है। इस प्रकार का धर्मविकास ही आध्यात्मिक विकास है। आध्यात्मिक विकास की चरम अवस्था का नाम ही मोक्ष अथवा मुक्ति है। इस मूलभूत सिद्धान्त अथवा तथ्य को समस्त आत्म-वादी भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है।

्र दर्शन का सम्बन्ध विचार अथवा तर्क से है, जबिक धर्म का सम्बन्ध आचार अथवा व्यवहार से है। दर्शन हेतुवाद पर प्रतिष्ठित होता है जबिक धर्म श्रद्धा पर अवलम्बित होता है। आचार के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है जबिक विचार के लिए तर्क की। आचार व विचार अथवा धर्म व दर्शन के सम्बन्ध मे दो विचारधाराएँ है। एक विचारधारा के अनुसार आचार व विचार अर्थात् धर्म व दर्शन अभिन्न हैं। इनमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है। आचार की सत्यता विचार में ही पाई जाती है एवं विचार का पर्यवसान आचार में ही देखा जाता है। दूसरी विचारधारा के अनुसार आचार व विचार अर्थात् धर्म व दर्शन एक-दूसरे से भिन्न हैं। तर्कशील विचारक का इससे कोई प्रयोजन नहीं कि श्रद्धाशील आचरणकर्ता किस प्रकार का व्यवहार करता है। इसी प्रकार श्रद्धाशील व्यक्ति यह नहीं देखता कि विचारक क्या कहता है। तटस्थ दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि आचार और विचार व्यक्तित्व के समान-शक्तिवाले अन्योन्याश्रित दो पक्ष हैं। इन दोनों पक्षों का संतुलित विकास होने पर ही व्यक्तित्व का विशुद्ध विकास होता है। इस प्रकार के विकास को हम ज्ञान और किया का संयुक्त विकास कह सकते हैं जो दु:खमुक्ति के लिए अनिवार्य है।

आचार और विचार की अन्योन्याश्रितता को दृष्टि में रखते हुए भारतीय चिन्तकों ने धर्म व दर्शन का साथ-साथ प्रतिपादन किया। उन्होंने तत्त्वज्ञान के साथ ही साथ आचारशास्त्र का भी निरूपण किया एवं बताया कि ज्ञानिवहीन आचरण नेत्रहीन पुरुप की गति के समान है जबिक आचरणरहित ज्ञान पंगु पुरुष की स्थिति के सदश है। जिस प्रकार अभीष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए निर्दोष आँखें व पैर दोनों आवश्यक हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक सिद्धि के लिए दोषरहित ज्ञान व चारित्र दोनों ग्रानिवार्य हैं।

भारतीय विचार-परम्पराओं में ग्राचार व विचार दोनों को

समान स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए मीमांसा-परम्परा का एक पच्च पूर्वमीमांसा आचारप्रधान है जबिक दूसरा पच्च उत्तरमीमांसा (वेदान्त) विचारप्रधान है। सांख्य और योग क्रमशः विचार और ग्राचार का प्रतिपादन करनेवाले एक ही परम्परा के दो अंग हैं। बौद्ध-परम्परा में हीनयान ग्रोर महायान के रूप में आचार और विचार की दो घाराएँ हैं। हीनयान आचारप्रधान है तथा महायान विचारप्रधान। जैन-परम्परा में भी आचार और विचार को समान स्थान दिया गया है। अहिंसामूलक ग्राचार एवं अनेकांतमूलक विचार का प्रतिपादन जैन विचार-धारा की विशेषता है।

## चैदिक दृष्टिः

भारतीय साहित्य में आचार के ग्रनेक रूप उपलब्ध होते हैं।
वैदिक संहिताओं में लोकजीवन का जो प्रतिविम्ब मिलता है उससे
प्रकट होता है कि लोगों में प्रकृति के कार्यों के प्रति विचित्र जिज्ञासा
थी। उनकी धारणा थी कि प्रकृति के विविध कार्य देवों के विविध
रूप थे, विविध देव प्रकृति के विविध कार्यों के रूप में
अभिव्यक्त होते थे। ये देव अपनी प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता
के आधार पर उनका हित-अहित कर सकते थे इसलिए
लोग उन्हें प्रसन्न रखने अथवा करने के लिए उनकी स्तृति करते,
उनकी यशोगाथा गाते। स्तृति करने की प्रक्रिया अथवा पद्धित का
धीरे-धीरे विकास हुग्रा एवं इस मान्यता ने जन्म लिया कि ग्रमुक
ढंग से अमुक प्रकार के उच्चारणपूर्वक की जानेवाली स्तृति ही

फलवती होती है। परिणामतः यज्ञयागादि का प्रादुर्भाव हुआ एवं देवों को प्रसन्न करने की एक विशिष्ट आचार-पद्धति ने जन्म लिया। इस आचारपद्धति का प्रयोजन लोगों की ऐहिक सुख-समृद्धि एवं सुरत्ता था। लोगों के हृदय में सत्य, दान, ग्रादि के प्रति मान था। विविध प्रकार के नियमों, गुणों, दर्ग के प्रवर्तकों के रूप में विभिन्न देवों की कल्पना की गई।

## औपनिषदिक रूप:

उपनिषदों में ऐहिक सुख को जीवन का लच्य न मानते हुए श्रेयस् को परमार्थ माना गया है तथा प्रेयस् को हेय एवं श्रेयस् को उपादेय बताया गया है। इस जीवन को अन्तिम सत्य न मानते हुए परमात्मतत्त्व को यथार्थ कहा गया है। आत्म-तत्त्व का स्वरूप समभाते हुए इसे शरीर, मन, इन्द्रियों से भिन्न बताया गया हैं। इसी दार्शनिक भित्ति पर सदाचार, सन्तोष, सत्य आदि आत्मक गुणों का विधान किया गया है एवं इन्हें आत्मानुभूति के लिए आवश्यक बताया गया है। इन गुणों के आचरण से श्रेयस् की प्राप्ति होती है। श्रेयस् के मार्ग पर चलनेवाले विरले ही होते हैं। संसार के समस्त प्रलोभन श्रेयस् के सामने नगण्य हैं—तुच्छ हैं।

## स्त्र, स्मृतियाँ व धर्मशास्त्र:

सूत्रों, स्मृतियों व धर्मशास्त्रों में मनुष्य के जीवन की निश्चित योजना दृष्टिगोचर होती है। इनमें मानव-जीवन के कर्तव्य-अकर्तव्यों के विषय में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है। वैदिक विधि-विधानों के साथ ही साथ सामाजिक गुणों एवं आध्यात्मिक विशुद्धियों का भी विचार किया गया है। संक्षेप में कहा जाय तो इनमें भौतिक सुखों एवं आत्मिक गुणों का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है। सूत्रों व धर्मशास्त्रों में मानव-जीवन के चार सोपान—चार ग्राश्रम निर्धारित किये गये हैं जिनके अनुसार आचरण करने पर मनुष्य का जीवन सफल माना जाता है। इन चार आश्रमों के पारिभाषिक नाम ये हैं: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम व संन्यासाश्रम । ब्रह्मचर्याश्रम में शारीरिक व मान-सिक अनुशासन का अभ्यास किया जाता है जो सारे जीवन की भूमिका का काम करता है। गृहस्थाश्रम सांसारिक सुखों के अनुभव व कर्तव्यों के पालन के लिए है। वानप्रस्थाश्रम सांसारिक प्रपंचों के आंशिक त्याग का प्रतीक है। आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए सांसारिक सुख-सुविधाओं के हेतु किये जानेवाले प्रपंचों का सर्वथा त्याग करना संन्यासाश्रम है। इन चार आश्रमों के साथ ही साथ चार प्रकार के वर्णों के कर्तव्याकर्तव्यों के लिए आचारसंहिता भी बनाई गई। म्राचार के दो विभाग किये गये: सब वर्णों के लिए सामान्य आचार और प्रत्येक वर्ण के लिए विशेष आचार। जिस प्रकार प्रत्येक आश्रम के लिए विभिन्न कर्तव्यों का निर्धारण किया गया उसी प्रकार प्रत्येक वर्ण के लिए विभिन्न कर्तव्य निश्चित किये गये, जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययन-अध्यापन, क्षत्रिय के लिए रक्षण-प्रशासन, वैश्य के लिए व्यापार-व्यवसाय एवं शूद्र

के लिए सेवा-शुश्रूषा । इसी व्यवस्था अर्थात् आचारसंहिता का नाम वर्णाश्रम-धर्म अथवा वर्णाश्रम-व्यवस्था है ।

## कर्मसुक्तिः

भारतीय आचारशास्त्र का सामान्य आधार कर्मसिद्धान्त है। कर्म का अर्थ है चेतनाशक्ति द्वारा की जानेवाली क्रिया का कार्य-कारणभाव । जो क्रिया अर्थात् आचार इस कार्य-कारण की परम्परा को समाप्त करने में सहायक है वह आचरणीय है। इससे विपरीत आचार त्याज्य है। विविध धर्मग्रन्थों, दर्शनग्रन्थों एवं आचारग्रन्थों में जो विधिनिषेध उपलब्ध हैं, इसी सिद्धान्त पर आधारित हैं। योग-विद्या का विकास इस दिशा में एक महान् प्रयत्न है। भारतीय विचारकों ने कर्ममुक्ति के लिए ज्ञान, भक्ति एवं ध्यान का जो मार्ग बताया है वह योग का ही मार्ग है। ज्ञान, भक्ति एवं ध्यान को योग की ही संज्ञा दी गई है। इतना ही नही, अनासक्त कर्म को भी योग कहा गया है। आत्मनियन्त्रण अर्थात् वित्तवृत्ति के निरोध के लिए योग अनिवार्य है। योग चेतना की उस अवस्था का नाम है जिसमें मन व इन्द्रियाँ अपने विषयों से विरत होने का अभ्यास करते है। ज्यों-ज्यों योग की प्रिक्रिया का विकास होता जाता है त्यों-त्यों आत्मा अपने-आप में लीन होती जाती है। योगी को जिस आनन्द व सुख की अनुभूति होती है वह दूसरों के लिए अलभ्य है। वह आनन्द व सुख बाह्य पदार्थों पर अवलम्बित नहीं होता अपितु आत्मावलम्बित होता है। आत्मा का अपनी स्वाभाविक विशुद्ध अवस्था मे निवास करना ही वास्तिवक सुख है। यह सुख जिसे हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है वह कर्मजन्य सुख-दु:ख से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष, मुक्ति अथवा निर्वाण है।

कर्म से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। योग की साधना करना इतना सरल नहीं है। इसके लिए घीरे-घीरे निरन्तर प्रयत्न करना पड़ता है। आचार व विचार की अनेक कठिन ग्रवस्थाओं से गुजरना होता है। आचार के अनेक नियमों एवं विचार के अनेक अंकुशों का पालन करना पडता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ग्रात्मद्यादो दर्शनों ने कर्ममुक्ति के लिए आचार के विविध नियमों का निर्माण किया तथा आत्म-विकास के विभिन्न अंगों तथा रूपों का प्रतिपादन किया।

#### आत्यविकासः

वेदान्त में सामान्यतया आत्मिक विकास के सात अंग अथवा सोपान माने गये हैं। प्रथम अंग का नाम शुभ इच्छा है। इसमें वैराग्य अर्थात् सम्यक् पथ पर जाने की भावना हांती है। दितीय अंग विचारणारूप है। इसमें शास्त्राध्ययन, सत्सं-गति तथा तत्त्व का मूल्यांकन होता है। तृतीय अंग तनुमानस रूप है जिसमें इन्द्रियों और विषयों के प्रति अनासिकत होती है। इसके बाद की जो अवस्था है उसमें मानिसक विषयों का निरोध प्रारम्भ होकर मन की शुद्धि होती है। इस अवस्था का नाम सत्यापित्त है। इसके बाद पदार्थभावनो अवस्था आती है जिसमे बाह्य वस्तुग्रों का मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सातवां अंग तुरीयगा कहलाता है। इसमें पदार्थों का मन से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता तथा आत्मा का सत्, चित्व ग्रानन्द-रूप ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। यह ग्रवस्था निर्विकल्पक समाधिरूप है।

योगदर्शन का अष्टांग योग प्रसिद्ध ही है। प्रथम अंग यम में अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं व अपिरग्रह का समावेश होता है। द्वितीय अंग नियम में शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वरप्रणिधान का समावेश किया जाता है। तृतीय अंग का नाम आसन है। चतुर्थ अंग प्राणायामरूप है। पांचवां अंग प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान व आठवां समाधि कहलाता है। निर्विकल्प समाधि आत्मविकास की अंतिम अवस्था होती है। जिसमें आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में अवस्थित हो जाती है।

## कर्मपथ:

मीमांसा व स्मृतियों आदि में कियाकाण्ड पर अधिक भार दिया गया है जबिक सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक, वेदान्त आदि आत्मशुद्धि पर विशेष जोर देते हैं। वौद्धों के अनुसार हमारी समस्त प्रवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं: ज्ञात और अज्ञात। इन्हें वौद्ध परिभाषा में विज्ञप्ति और अविज्ञिप्ति कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति परोक्ष अर्थात् अज्ञात रूप से किसी अन्य द्वारा किसी प्रकार का पापकार्य करता है तो वह अविज्ञिप्त-कर्म करता है। जो जानवूम कर अर्थात् ज्ञातरूप से पापिक्रया करता है वह विज्ञित-कर्म करता है। यही वात शुभ प्रवृत्ति के विषय में भी

है। अतः शील भी विज्ञप्ति व अविज्ञप्ति रूप दो प्रकार का है। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक किया के तीन भाग होते हैं: प्रयोग, कर्मपथ और पृष्ठ । किया की तैयारी करना प्रयोग है। वास्तविक किया कर्मपथ है। अनुगामिनी किया का नाम पृष्ठ है। उदाहरण के रूप में चोरी को लें। जब कोई चोरी करना चाहता है तो अपने स्थान से उठता है, आवश्यक साधन-सामग्री लेता है, दूसरे के घर जाता है, चुपचाप घर में घुसता है, रुपये-पैसे व अन्य वस्तुए ढूढता है और उन्हें वहाँ से उठाता है। यह सब प्रयोग के अन्तर्गत है। चोरी का सामान लेकर वह घर से बाहर निकलता है, यही कर्मपथ है। उस सामान को वह अपने साथियों में बांटता है, वेचता है अथवा छिपाता है, यह पृष्ठ है। ये तीनों प्रकार विज्ञप्ति व अविज्ञप्तिरूप होते हैं। इतना ही नहीं, एक प्रकार का कर्मपथ दूसरे प्रकार के कर्मपथ का प्रयोग अथवा पृष्ठ बन सकता है। इसी प्रकार अन्य पापों एवं शुभ कियाओं के भी तीन विभाग कर लेने चाहिए ! वस्तुतः प्रयोग, कर्मपथ व पृष्ठ प्रवृत्ति की अथवा आचार की तीन अवस्थाएं हैं। इन्हे प्रवृत्ति के तीन सोपान भी कह सकते हैं। किस प्रकार की प्रवृत्ति अर्थात् कर्म से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, इसका भी बौद्ध साहित्य में पूरी तरह विचार किया गया है। वह विचार बौद्ध आचारशास्त्र की भूमिकारूप है।

## जैनाचार व जैन विचार:

जैनाचार की मूल भित्ति कर्मवाद है। इसी पर जैनों का

अहिंसावाद, अपरिग्रहवाद एवं अनीश्वरवाद प्रतिष्ठित है। कर्म का साधारण अर्थ कार्य, प्रवृत्ति अथवा क्रिया है। कर्मकाण्डी यज्ञ आदि क्रियाओं को कर्म कहते हैं। पौराणिक वृत-नियम आदि को कर्मरूप मानते हैं। जैन परम्परा में कर्म दो प्रकार का माना गया है: द्रव्यकर्म व भावकर्म। कार्मण पुद्गल अर्थात जड़तत्त्व विशेष जो कि जीव के साथ मिल कर कर्म के रूप में परिणत होता है, द्रव्यकर्म कहलाता है। यह ठोस पदार्थरूप होता है। दव्यकर्म की यह मान्यता जैन कर्मवाद की विशेषता है। आत्मा के अर्थात् प्राणी के राग-द्वेषात्मक परिणाम अर्थात् चित्तवृत्ति को भावकर्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्राणी के भावों को भावकर्म तथा भावों द्वारा आकृष्ट सूक्ष्म भौतिक परमाणुओं को द्रव्यकर्म कहते हैं। यह एक मूलभूत सिद्धान्त है कि आत्मा और कर्म का सम्बन्ध प्रवाहतः अनादि है। प्राणी अनादि काल से कर्मपरम्परा में पड़ा हुआ है। चैतन्य और जड़ का यह सिम्मश्रण अना-दिकालीन है। जीव पुराने कर्मी का विनाश करता हुआ नवीन कर्मों का उपार्जन करता जाता है। जब तक उसके पूर्वोपाजित समस्त कर्म नष्ट नही हो जाते - आत्मा से अलग नही हो जाते तथा नवीन कर्मों का उपार्जन वंद नही होजाता—नया वंघ रुक नही जाता तव तक उसकी भवश्रमण से मुक्ति नहीं होती। एक वार समस्त कर्मी का नाश हो जाने पर पुनः नवीन कर्मी का आगमन नहीं होता क्योंकि उस अवस्था में कर्मोपार्जन का कोई कारण विद्यमान नहीं रहता। आत्मा की इसी अवस्था का नाम मोत्त, मुक्ति, निर्वाण अथवा सिद्धि है। इस अवस्था में आत्मा

अपने असली रूप में रहना है। आत्मा का यही रूप जेनदर्शन का ईश्वर है। परमेश्वर अथवा परमात्मा इससे भिन्न कोई विशेप व्यक्ति नहीं है। जो आत्मा है वही परमात्मा है: जे अप्पा से परमप्पा।

कर्मवाद नियतिवाद अथवा अनिवार्यतावाद नहीं है। कर्म-सिद्धान्त यह नहीं मानता कि प्राणी को नियत समय मे उपार्जित कर्म का फल भोगना ही पड़ता है अथवा नवीन कर्म का उपा-जंन करना ही पड़ता है। यह सत्य है कि प्राणी को स्वोपार्जित कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है किन्तु इसमें उसके पश्चात्-कालीन पराक्रम, पुरुपार्थ अथवा आत्मवीर्य के अनुसार न्यूना-धिकता तथा शीझता अथवा देरी हो सकती है। इसी प्रकार वह नवीन कर्म का उपार्जन करने में भी अमुक सीमा तक स्वतन्त्र होता है। आन्तरिक शक्ति तथा आचार की परिस्थिति को दृष्टि मे रखते हुए व्यक्ति अमुक सीमा तक नये कर्मों के आगमन को रोक सकता है। इस प्रकार जैन कर्मसिद्धान्त में सीमित इच्छास्वातन्त्रय स्वीकार किया गया है।

## कर्मवन्ध व कर्ममुक्तिः

जैन कर्मवाद मे कर्मोपार्जन के दो कारण माने गये हैं योग और कषाय। शरीर, वाणी और मन के सामान्य व्यापार को जैन परिभाषा में योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में जैन परिभाषा में प्राणी की प्रवृत्तिसामान्य का नाम योग है। कषाय मन का व्यापारिवशेष है। यह क्रोधादि मानसिक आवेगरूप है। यह लोक

कर्म की योग्यता रखने वाले परमाणुओं से भरा हुआ है। जब प्राणी अपने मन, वचन अथवा तन से किसी प्रकार की प्रवृत्ति करता है तब उसके आस-पास रहे हुए कर्मयोग्य परमाणुओं का आकर्षण होता है अर्थात् आत्मा अपने चारों ओर रहे हुए कर्म-परमाणुओं को कर्मरूप से ग्रहण करती है। इस प्रक्रिया का नाम आस्रव है। कषाय के कारण कर्मपरमाणुओं का आत्मा से मिल जाना अर्थात् आत्मा के साथ व्य जाना बंधकहलाता है। वैसे तो प्रत्येक प्रकार का योग अर्थात् प्रवृत्ति कर्मबंध का कारण है किन्तु जोयोग क्रोधादि कपाय से युक्त होता है उससे होने वाला कर्मबंध दढ़ होता है। कषायरिहत प्रवृत्ति से होने वाला कर्मबंध व अस्थायी होता है। यह नाममात्र का बंध है। इससे संसार नहीं बढ़ता।

योग अर्थात् प्रवृत्ति की तरतमता के अनुसार कर्मपरमाणुओं की मात्रा में तारतम्य होता है। वह परमाणुओं की राशि को प्रदेश-वन्ध कहते हैं। इन परमाणुओं की विभिन्न स्वभावरूप परि-णित को अर्थात् विभिन्न कार्यरूप क्षमता को प्रकृति-वन्ध कहते हैं। कर्मफल की मुक्ति की अवधि अर्थात् कर्म भोगने के काल को स्थिति-वन्ध तथा कर्मफल की तीव्रता-मन्दता को अनुभाग-वन्ध कहते हैं। कर्म वंधने के वाद जब तक वे फल देना प्रारम्भ नहीं करते तब तक के काल को अवाधाकाल कहते हैं। कर्मफल का प्रारम्भ ही कर्म का उदय है। ज्यों-ज्यों कर्मों का उदय होता जाता है त्यों-त्यों कर्म आत्मा से अलग होते जाते है। इसी प्रक्रिया का नाम

निर्जरा है। जब आत्मा से समस्त कर्म अलग हो जाते हैं तब इसकी जो अवस्था होती है उसे मोच कहते हैं।

जैन कर्मशास्त्र में प्रकृति-वन्ध के आठ प्रकार माने गये हैं अर्थात् कर्म की मूल प्रकृतियाँ आठ गिनाई गई है। ये प्रकृतियाँ प्राणी को भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल फल प्रदान करती हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं:--१. ज्ञानावरणीय २. दर्शना-वरणीय, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५. आयु, ६. नाम, ७. गोत्र, ८. अन्तराय । इनमें से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय व अन्तराय—ये चार प्रकृतियाँ घाती कहलाती हैं क्योकि इनसे आत्मा के चार मूल गुणों–ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य का घात होता है। शेष चार प्रकृतियाँ अघाती हैं क्योंकि ये किसी आत्मगुण का घात नहीं करतीं। ये शरीर से सम्बन्धित होती है। ज्ञानावरणीय प्रकृति आत्मा के ज्ञान अर्थात् विशेष उपयोगरूप गुण को आवृत करती है। दर्शनावरणीय प्रकृति आत्मा के दर्शन अर्थात् सामान्य उपयोग-रूप गुण को आच्छादित करती है। मोहनीय प्रकृति आत्मा के स्वाभाविक सुख मे बाधा पहुँचाती है। अन्तराय प्रकृति से वीर्य श्रर्थात् आत्मशक्ति का नाश होता है। वेदनीय कर्मप्रकृति शरीर के अनुक्रल एवं प्रतिकूल संवेदन अर्थात् सुख-दु:ख के अनुभव का कारण है। श्रायु कर्मप्रकृति के कारण नरक, तिर्यच, देव एवं मनुष्य भव के काल का निर्धारण होता है। नाम कर्मप्रकृति के कारण नरकादि गति, एकेन्द्रियादि जाति, औदारिकादि शरीर आदि की प्राप्ति होती है। गोत्र कर्मप्रकृति प्राणियों के लौकिक उच्चत्व एवं नीचत्व का कारण है। कर्म की सत्ता मानने पर पुनर्जन्म की सत्ता

भी माननी पड़ती है। पुनर्जन्म अथवा परलोक कर्म का फल है।
मृत्यु के बाद प्राणी अपने गित नाम कर्म के अनुसार पुनः मनुष्य,
तिर्यञ्च, नरक अथवा देव गित में उत्पन्न होता है। आनुपूर्वी नाम
कर्म उसे अपने उत्पत्तिस्थान पर पहुँचा देता है। स्थानान्तरण
के समय जीव के साथ दो प्रकार के सूक्ष्म शरीर रहते हैं। तैजस
और कार्मण। औदारिकादि स्थूल शरीर का निर्माण अपने उत्पत्तिस्थान पर पहुँचने के बाद प्रारम्भ होता है। इस प्रकार जैन कर्मशास्त्र में पुनर्जन्म की सहज व्यवस्था की गई है।

कर्मवन्ध का कारण कषाय अर्थात् राग-द्वेषजन्य प्रवृत्ति है। इससे विपरीत प्रवृत्ति कर्ममुक्ति का कारण बनती है। कर्ममुक्ति के लिए दो प्रकार की कियाएँ आवश्यक हैं। नवीन कर्म के उपार्जन का निरोध एवं पूर्वोपाजित कर्म का चय। प्रथम प्रकार की किया का नाम संवर तथा द्वितीय प्रकार की किया का नाम निर्जरा है। ये दोनों कियाएँ कमशः आस्रव तथा वन्ध से विपरीत हैं। इन दोनों की पूर्णता से आत्मा की जो स्थित होती है अर्थात् आत्मा जिस श्रवस्था को प्राप्त होती है उसे मोच कहते हैं। यही कर्ममुक्ति है।

नवीन कर्मों के उपार्जन का निरोध अर्थात् संवर निम्न कारणों से होता है:—गृप्ति, सिमिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय, चारित्र व तपस्या। सम्यक् योगनिग्रह अर्थात् मन, वचन व तन की प्रवृत्ति का सुप्तु नियन्त्रण गुप्ति है। सम्यक् चलना, वोलना, खाना, लेना-देना आदि सिमिति कहलाता है। उत्तम प्रकार की चमा, मृदुता, ऋषुता, शुद्धता आदि धर्म के अन्तर्गत है। अनुप्रेचा मे ग्रनित्यत्व, अशरणत्व, एकत्व आदि भावनाओं का समावेश होता है। धुधा, पिपासा, सदीं, गर्मी आदि कप्टों को सहन करना परीपहजय है। चारित्र सामायिक आदि भेद से पाँच प्रकार का है। तप वाह्य भी होता है व आभ्यन्तर भी। अनशन आदि वाह्य तप हैं, प्राय-िष्चत्त ग्रादि आभ्यन्तर तप कहलाते हैं। तप से संवर के साथ-साथ निर्जरा भी होती है। संवर व निर्जरा का पर्यवसान मोच में कर्ममुक्ति होता है।

#### आत्मवाद:

कर्मवाद का आत्मवाद से साक्षात् सम्बन्ध है। यदि आत्मा की पृथक् सत्ता न मानी जाय तो कर्मवाद की मान्यता निरर्थक सिद्ध होती है। जैन आचारशाख में कर्मवाद के आधारभूत आत्मवाद को भी प्रतिष्ठा की गई है! आत्मा का लक्षण उपयोग है। उपयोग का अर्थ है बोधरूप व्यापार। यह व्यापार चैतन्य का धर्म है। जड़ पदार्थों में उपयोग-क्रिया का अभाव होता है क्योंकि उनमें चैतन्य नहीं होता । उपयोग अर्थात् बोध दो प्रकार का है: ज्ञान और दर्शन। सुख और वीर्य भी चैतन्य का ही धर्म है। इसीलिए आत्मा को अनन्त-चतुष्टयात्मक माना गया है। अनन्त चतुष्ट्य ये हैं: अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य। बद्ध अर्थात् संसारी आत्मा मे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्म के सम्पूर्णक्षय से क्रमशः विशेष बोधरूप श्रनन्त ज्ञान, सामान्य बोघरूप अनन्त दर्शन, अलौकिक आनन्द-न्हप अनन्त सुख व आध्यात्मिक शक्तिरूप अनन्त वीर्य प्रादुर्भूत होता है। मुक्त आत्मा में ये चार अनन्त—अनन्त-चतुष्ट्य सर्वदा बने रहते हैं। संसारी आत्मा स्वदेहपरिमाण एवं पौद्गलिक कर्मों से युक्त होती है, साथ ही परिणमनशोल, कर्ता, भोका एवं सीमिति उपयोगयुक्त होती है।

## अहिंसा और अपरिग्रहः

जैनाचार का प्राण अहिसा है। अहिसक आचार एवं विचार से ही आध्यात्मिक उत्थान होता है जो कर्ममुक्ति का कारण है। अहिंसा का जितना सूदम विवेचन एवं आचरण जैन परम्परा मे उपलब्ध है उतना शायद ही किसी जैनेतर परम्परा में हो। अहिंसा का मूलाधार आत्मसाम्य है। प्रत्येक आत्मा—चाहे वह पृथ्वीसम्बन्धी हो, चाहे उसका आश्रय जल हो, चाहे वह कीट अथवा पतंग के रूप में हो, चाहे वह पशु अथवा पत्ती में हो, चाहे उसका वास मानव मे हो-तात्त्विक दृष्टि से समान है। सुख-दुःख का अनुभव प्रत्येक प्राणी को होता है। जीवन-मरण की प्रतीति सवको होती है। सभी जीव जीना चाहते हैं। वास्तव मे कोई भी मरने की इच्छा नहीं करता। जिस प्रकार हमे जीवन प्रिय है एवं मरण अप्रिय, सुख प्रिय है एवं दु:ख अप्रिय, अनुकू-लता प्रिय है एवं प्रतिकूलता अप्रिय, मृदुता प्रिय है एवं कठोरता भ्रप्रिय, स्वतन्त्रता प्रिय है एवं परतन्त्रता अप्रिय, लाभ प्रिय है एवं हानि अप्रिय, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी जीवन आदि प्रिय हैं एवं मरण आदि अप्रिय । इसलिए हमारा कर्त्तव्य है कि हम मन से भी किसी के वध आदि की वात न सोचें। शरीर से किसी की हत्या करना अथवा किसी को किसी प्रकार का कप्ट पहुँचाना तो पाप है ही, मन अथवा वचन से इस प्रकार की प्रवृत्ति करना भी पाप है। मन, वचन और काया से किसी को संताप न पहुँचाना सच्ची अहिंसा है—पूर्ण अहिंसा है। वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीवों से लेकर मानव तक के प्रति अहिंसक आचरण की भावना जैन विचारधारा की अनुपम विगे-षता है। इसे अहिंसक आचार का चरम उत्कर्ष कह सकते हैं। आचार का यह अहिंसक विकास जैन संस्कृति की अमूल्य निधि है।

अहिंसा को केन्द्रविन्दु मानकर अमृपावाद, अस्तेय, अमै-श्रुन एवं अपरिग्रह का विकास हुआ । आत्मिक विकास में वाधक कर्मबंध को रोकने तथा वद्ध कर्म को नष्ट करने के लिए अहिसा तथा तदाधारित अमृषावाद आदि की अनिवार्यता स्वीकार की गई। इसमें व्यक्ति एवं समाज दोनों का हित निहित है। वैय-क्तिक उत्थान एवं सामाजिक उत्कर्ष के लिए असत्य का त्याग, अनिधकृत वस्तु का अग्रहण तथा संयम का परिपालन आवश्यक है। इनके अभाव मे अहिसा का विकास नही हो पाता। परि-णामतः आत्मविकास मे बहुत बड़ी बाघा उपस्थित होती है। इन सबके साथ अपरिग्रह का वृत अत्यावश्यक है। परिग्रह के साथ आत्मविकास की घोर शत्रुता है। जहाँ परिग्रह रहता है वहाँ आत्मविकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इतना ही नही, परिग्रह आत्मपतन का बहुत बड़ा कारण बनता है। परिग्रह का अर्थ है पाप का संग्रह। यह आसक्ति से बढ़ता है एवं आसक्ति को बढ़ाता भी है। इसी का नाम मूर्च्छा है। ज्यों-ज्यों परिग्रह

बढता है त्यों-त्यों मूर्च्छा—गृद्धि—आसक्ति बढती जाती है। जितनी अधिक आसक्ति बढ़ती है उतनी ही अधिक हिसा बढ़ती है। यही हिसा मानव-समाज मे वैषम्य उत्पन्न करती है। दसीसे आत्म-पतन भी होता है। अपरिग्रहवृत्ति आहंसामूलक आचार के सम्यक् परिपालन के लिए अनिवार्य है।

#### अनेकान्तर्दाष्टः

जिस प्रकार जैन विचारकों ने ग्राचार में ग्रहिसा को प्रधा-नता दी उसी प्रकार उन्होने विचार मे अनेकान्तदृष्टि को मुख्यता दी। अनेकान्तदृष्टि का ग्रर्थं है वस्तु का सर्वतोमुखी विचार। वस्तु मे अनेक धर्म होते हैं। उनमे से किसी एक धर्म का आग्रह न रखते हुए अर्थात् एकान्तदृष्टि न रखते हुए अपेक्षाभेद से सब धर्मों के साथ समान रूप से न्याय करना अनेकान्तदृष्टि का कार्य है। अनेक धर्मात्मक वस्तु के कथन के लिए 'स्यात्' शब्द का प्रयोग स्रावश्यक है। 'स्यात्' का अर्थ है कथंचित् स्रर्थात् किसी एक अपेक्षा से — किसी एक धर्म की दृष्टि से। वस्तु के ग्रनेक घर्मों अर्थात् अनन्त गुणों में से किसी एक धर्म अर्थात् गुण का विचार उस दृष्टि से ही किया जाता है। इसी प्रकार उसके दूसरे धर्म का विचार दूसरी दृष्टि से किया जाता है। इस प्रकार वस्तु के धर्म-भेद से ही दृष्टि-भेद पैदा होता है। दृष्टिकोण के इस अपेक्षावाद अथवा सापेक्षवाद का नाम ही स्याद्वाद है। चूंकि स्याद्वाद से ग्रनेक धर्मात्मक ग्रर्थात् ग्रनेकान्तात्मक वस्तु का कथन या विचार होता है ग्रतः स्याद्वाद का ग्रपर नाम ग्रनेकान्तवाद २४: जैन आचार

है। इस प्रकार स्याद्वाद व अनेकान्तवाद जैनदर्शनाभिमत सापेक्ष-वाद के ही दो नाम हैं।

जैनधर्म मे अनेकान्तवाद के दो रूप मिलते हैं: सकलादेश और विकलादेश। सकलादेश का अर्थ है वस्तु के किसी एक धर्म से तदितर समस्त धर्मों का अनेद करके समग्र वस्तु का कथन करना। दूसरे शब्दों मे वस्तु के किसी एक गुण में उसके शेष समस्त गुणों का संग्रह करना सकलादेश है। उदाहरणार्थ 'स्यादस्त्येव सर्वम्' अर्थात् 'कथंचित् सव है ही' ऐसा जव कहा जाता है तो उसका अर्थ यह होता है कि अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य जितने भी धर्म हैं, सब किसी दृष्टि से अस्तित्व से अभिन्न हैं। इसी प्रकार नास्तित्व आदि धर्मी का भी तदितर धर्मी से अभेद करके कथन किया जाता है। यह अभेद काल, आत्मरूप, अर्थ, सम्बन्ध उपकार आदि आठ दृष्टियों से होता है। जिस समय किसी वस्तु में अस्तित्व धर्म होता है उसी समय अन्य धर्म भी होते हैं। घट में जिस समय अस्तित्व रहता है उसी समय कृष्णत्व, स्थूलत्व आदि धर्म भी रहते है। अतः काल की दृष्टि से अस्तित्व व अन्य गुणों में अभेद है। यही बात शेष सात दृष्टियों के विषय में भी समभनी चाहिये। वस्तु के स्वद्रव्य-चेत्र-काल-भाव से अस्तित्व धर्म का विचार किया जाता है एवं परद्रव्य-चेत्र-काल-भाव से नास्तित्व धर्म का। सकलादेश में एक धर्म में अशेष धर्मी का अभेद करके सकल अर्थात् सम्पूर्ण वस्तु का कथन किया जाता है। विकलादेश में किसी एक धर्म की ही अपेचा रहती है और शेष की उपेचा। जिस धर्म का कथन करना होता है वही धर्म दृष्टि के सन्मुख रहता है। अन्य

जैनाचार की भूमिका: २५

धर्मों का निषेध तो नही होता किन्तु प्रयोजनाभाव के कारण उनके प्रति उपेक्षाभाव अवश्य रहता है। विकल अर्थात् अपूर्ण वस्तु के कथन के कारण इसे विकलादेश कहा जाता है। इस प्रकार अहिसा और अनेकान्तवाद की मूल भिक्ति पर ही जैनाचार के भव्य भवन का निर्माण हुआ है।

# जैन ह ष्टि से वा रि त्र - वि का स

आत्मिक विकास मोहशक्ति की प्रबलता मिथ्या दृष्टि अल्पकालीन सम्यक् दृष्टि मिश्र दृष्टि ग्रन्थिभेद व सम्यक् श्रद्धा देशविरति सर्वविरति अप्रमत्त ग्रवस्था अपूर्वकरण स्थूल कषाय सूचम कपाय उपशांत कषाय चीण कषाय सदेह मुक्ति विदेह मुक्ति जैन गुणस्थान, बौद्ध अवस्थाएँ व वैदिक भूमिकाएँ योगदृष्टियां

ओघदृष्टि व योगदृष्टि

मित्रादृष्टि व यम तारादृष्टि व नियम वलादृष्टि व आसन दीप्रादृष्टि व प्राणायाम स्थिरादृष्टि व प्रत्याहार कान्तादृष्टि व धारणा प्रभादृष्टि व ध्यान परादृष्टि व समाधि

आध्यात्मिक विकास को व्यावहारिक परिभाषा में चारित्र-विकास कह सकते हैं। मनुष्य के आत्मिक गुणों का प्रतिविम्व उसके चारित्र में पड़े बिना नहीं रहता। चारित्र की विविध दशाओं के आधार पर आध्यात्मिक विकास की भूमिकाओं अथवा अवस्थाओं का सहज ही अनुमान हो सकता है। आत्मा की विविध अवस्थाओं को तीन मुख्य रूपों मे विभक्त किया जा सकता है: निकृष्टतम, उत्कृष्टतम व तदन्तर्वर्ती । अज्ञान अथवा मोह का प्रगाढ़तम आव-रण आत्मा की निकृष्टतम अवस्था है। विशुद्धतम ज्ञान अथवा आत्यन्तिक व्यपगतमोहता आत्मा की उत्कृष्टतम अवस्था है। इन दोनों चरम अवस्थाओं के मध्य मे अवस्थित दशाएँ तृतीय कोटि की अवस्थाएँ हैं। प्रथम प्रकार की अवस्था में चारित्र-शक्ति का सम्पूर्ण ह्रास तथा द्वितीय प्रकार की अवस्था में चारित्र-शक्ति का सम्पूर्ण विकास होता है। इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं के अतिरिक्त चारित्र-विकास की जितनी भी अवस्थाएँ हैं, सबका समा-वेश उभय चरमान्तर्वर्ती तीसरी कोटि में होता है। आत्म-विकास अथवा चारित्र-विकास की समस्त अवस्थाओं को जैन कर्मशास्त्र में चौदह भागों में विभाजित किया गया है जो 'चौदह गुणस्थान' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जैनाचार के चतुर्दश सोपान अर्थात् जैन चारित्र की चौदह सीढ़ियाँ हैं। साधक को इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ना-उतरना पड़ता है।

३०: जैन आचार

#### आत्मिक विकासः

आत्मिक गुणों के विकास की ऋमिक अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। जैन-दर्शन यह मानता है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप शुद्ध ज्ञानमय व परिपूर्ण सुखमय है। इसे जैन पदावली में अनन्त-ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख व अनन्तवीर्य कहा जाता है। इस स्वरूप को विकृत अथवा आवृत करने का कार्य कर्मी का है। कर्मावरण की घटा ज्यों-ज्यों घनी होती जाती है त्यों-त्यों ग्रात्मिक शक्ति का प्रकाश मंद होता जाता है। इसके विपरीत जैसे-जैसे कर्मों का आवरण हटता जाता है अथवा शिथिल होता जाता है वैसे-वैसे ग्रात्मा की शक्ति प्रकट होती जाती है। आत्मिक शक्ति के अल्पतम आविभीव वाली अवस्था प्रथम गुणस्थान है। इस गुणस्थान में आत्मशक्ति का प्रकाश अत्यन्त मन्द होता है। आगे के गुणस्थानों मे यह प्रकाश ऋमशः बढ़ता जाता है। अन्तिम अर्थात् चौदहवें गुणस्थान मे आत्मा अपने असली रूप मे पहुँच जाती है।

### मोहराक्ति की प्रवलताः

आत्मशक्ति के चार प्रकार के आवरणों—ज्ञानावरण, दर्शना-वरण, मोहनीय और अन्तराय—मे मोहनीयरूप आवरण प्रधान है। मोह की तीव्रता-मंदता पर अन्य आवरणों की तीव्रता-मंदता निर्भर रहती है। यही कारण है कि गुणस्थानों को व्यवस्था में शास्त्रकारों ने मोहशक्ति की तीव्रता-मंदता का विशेष अवलम्बन लिया है। मोह मुख्यतया दो रूपों में उपलब्ध होता है: दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय आत्मा को यथार्थता— सम्यवत्व—विवेकशीलता से दूर रखता है। चारित्र मोहनीय आत्मा को विवेकयुक्त आचरण अर्थात् प्रवृत्ति नहीं करने देता। दर्शन मोहनीय के कारण व्यक्ति की भावना, विचार, दृष्टि, चिन्तन अथवा श्रद्धा सम्यक् नही हो पाती—सही नहीं बन पाती। सम्यक् दृष्टि की उपस्थिति में भी चारित्र मोहनीय के कारण व्यक्ति का क्रियाकलाप सम्यक् अर्थात् निर्दोध नही हो पाता। इस प्रकार मोह का आवरण ऐसा है जो व्यक्ति को न तो सम्यक् विचार प्राप्त करने देता है और न उसे सम्यक् आचार की ओर ही प्रवृत्त होने देता है।

### मिथ्या दृष्टिः

प्रथम गुणस्थान का नाम दर्शन मोहनीय के ही आधार पर मिध्यादृष्टि रखा गया है। यह आत्मा की अधस्तम अवस्था है। इसमे मोह की प्रवलतम स्थिति होने के कारण व्यक्ति की आध्या- तिमक स्थिति बिलकुल गिरी हुई होती है। वह मिथ्या दृष्टि अर्थात् विपरीत श्रद्धा के कारण राग-द्वेप के वशीभूत हो आध्यात्मिक किंवा तात्त्विक सुख से वंचित रहता है। इस प्रकार इस गुणस्थान का मुख्य लक्षण मिथ्या दर्शन अथवा निथ्या श्रद्धान है।

## अल्पकालीन सम्यक् दृष्टि :

द्वितीय गुणस्थान का नाम सास्वादान-सम्यग्दृष्टि अथवा सासादन-सम्यग्दृष्टि अथवा सास्वादन-सम्यग्दृष्टि है। इसका काल ३२: जैन आचार

अति अल्प है। मिथ्यादृष्टि व्यक्ति को मोह का प्रभाव कुछ कम होने पर जब कुछ चणों के लिए सम्यक्त अर्थात् यथार्थता की अनुभूति होती है—तत्त्वदृष्टि प्राप्त होती है—सच्ची श्रद्धा प्रकट होती है तब उसकी जो अवस्था होती है उसे सास्वादन-सम्यग्-दृष्टि गुणस्थान कहते है। इस गुणस्थान में स्थित आत्मा तुरन्त मोहोदय के कारण सम्यक्त्व से गिर कर पुनः मिथ्यात्व मे प्रविष्ट हो जाती है। इस अवस्था में सम्यक्त्व का अति अल्पकालीन आस्वादन होने के कारण इसे स्वास्वादन-सम्यग्दृष्टि नाम दिया गया है। इसमे आत्मा को सम्यक्त्व का केवल स्वाद चखने को मिलता है, पूरा रस प्राप्त नहीं होता।

#### मिश्र द्याः

तृतीय गुणस्थान आत्मा की वह मिश्रित अवस्था है जिसमे न केवल सम्यग्दृष्टि होती है, न केवल मिथ्यादृष्टि। इसमे सम्यक्त्व और मिथ्यात्व मिश्रित अवस्था में होते हैं जिसके कारण आत्मा में तत्त्वातत्त्व का यथार्थ विवेक करने की क्षमता नहीं रह जाती। वह तत्त्व को तत्त्व समभने के साथ ही अतत्त्व को भी तत्त्व समभने लगती है। इस प्रकार तृतीय गुणस्थान में व्यक्ति की विवेकशक्ति पूर्ण विकसित नहीं होती। यह ग्रवस्था अधिक लंबे काल तक नहीं चलती। इसमें स्थित आत्मा शीघ्र ही अपनी तत्कालीन परिस्थित के अनुसार या तो मिथ्यात्व—अवस्था को प्राप्त हो जाती है या सम्यक्त्व-अवस्था को। इस गुणस्थान का नाम मिश्र अर्थात् सम्यक्-मिथ्यादृष्टि है।

## ग्रंथिभेद व सम्यक् श्रद्धाः

मिथ्यात्व-अवस्था में रही हुई आत्मा अनुकूल संयोगों अर्थात् कारणों की विद्यमानता के कारण मोह का प्रभाव कुछ कम होने पर जब विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करती है तब उसमें तीव्रतम राग-द्वेष को किचित् मंद करने वाला बलविशेष उत्पन्न होता है। इसे जैन कर्मशास्त्र में ग्रंथिभेद कहा जाता है। ग्रंथिभेद का अर्थ है तीव्रतम राग-द्वेष ग्रर्थात् मोहरूप गाँठ का छेदन अर्थात् शिथिलीकरण। ग्रंथिभेद का कार्य बड़ा कठिन होता है। इसके लिए आत्मा को बहुत लंबा संघर्प करना पड़ता है। चतुर्थ गुणस्थान आत्मा की वह अवस्था है जिसमें मोह की शिथि-लता के कारण सम्यक् श्रद्धा अर्थात् सदसद्विक तो विद्यमान रहता है किन्तु सम्यक् चारित्र का अभाव होता है। इसमें विचार-शुद्धि की विद्यमानता होते हुए भी आचार-शुद्धि का असद्भाव होता है। इस गुणस्थान का नाम अविरत-सम्यग्दिष्ट है।

#### देशविरति:

देशिवरत-सम्यग्दृष्टि नामक पाँचवें गुणस्थान मे व्यक्ति की आत्मिक शक्ति और विकसित होती है। वह पूर्ण रूप से सम्यक् चारित्र की आराधना तो नहीं कर पाता किन्तु आंशिक रूप से उसका पालन अवश्य करता है। इसी अवस्था मे स्थित व्यक्ति को जैन आचारशास में उपासक अथवा श्रावक कहा गया है। श्रावक की आंशिक चारित्र-साधना अणुव्रत के नाम से प्रसिद्ध है। अणुव्रत का अर्थ है स्थूल, छोटा अथवा आंशिक व्रत अर्थात् चारित्र अथवा

अति अल्प है। मिथ्यादृष्टि व्यक्ति को मोह का प्रभाव कुछ कम होने पर जब कुछ चणों के लिए सम्यक्त्व अर्थात् यथार्थता की अनुभूति होती है—तत्त्वदृष्टि प्राप्त होती है—सच्ची श्रद्धा प्रकट होती है तब उसकी जो अवस्था होती है उसे सास्वादन-सम्यग्-दृष्टि गुणस्थान कहते है। इस गुणस्थान में स्थित आत्मा तुरत्त मोहोदय के कारण सम्यक्त्व से गिर कर पुनः मिथ्यात्व में प्रविष्ट हो जाती है। इस अवस्था में सम्यक्त्व का अति अल्पकालीन आस्वादन होने के कारण इसे स्वास्वादन-सम्यग्दृष्टि नाम दिया गया है। इसमें आत्मा को सम्यक्त्व का केवल स्वाद चखने को मिलता है, पूरा रस प्राप्त नहीं होता।

### मिश्र दृष्टिः

तृतीय गुणस्थान आत्मा की वह मिश्रित अवस्था है जिसमें न केवल सम्यग्दृष्टि होती है, न केवल मिथ्यादृष्टि । इसमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व मिश्रित अवस्था में होते हैं जिसके कारण आत्मा में तत्त्वातत्त्व का यथार्थ विवेक करने की क्षमता नहीं रह जाती । वह तत्त्व को तत्त्व समभने के साथ ही अतत्त्व को भी तत्त्व समभने लगती है । इस प्रकार तृतीय गुणस्थान मे व्यक्ति की विवेकशक्ति पूर्ण विकसित नही होती । यह ग्रवस्था अधिक लंबे काल तक नहीं चलती । इसमें स्थित आत्मा शीघ्र ही अपनी तत्कालीन परिस्थित के अनुसार या तो मिथ्यात्व—अवस्था को प्राप्त हो जाती है या सम्यक्त्व-अवस्था को । इस गुणस्थान का नाम मिश्र अर्थात् सम्यक्-मिथ्यादृष्टि है ।

## ग्रंथिभेद व सम्यक् श्रद्धाः

मिथ्यात्व-अवस्था में रही हुई आत्मा अनुकूल संयोगों अर्थात् कारणों की विद्यमानता के कारण मोह का प्रभाव कुछ कम होने पर जब विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करती है तब उसमे तीव्रतम राग-देख को किचित् मंद करने वाला बलविशेख उत्पन्न होता है। इसे जैन कर्मशास्त्र में ग्रंथिभेद कहा जाता है। ग्रंथिभेद का अर्थ है तीव्रतम राग-देख श्रर्थात् मोहरूप गाँठ का छेदन अर्थात् शिथिलीकरण। ग्रंथिभेद का कार्य बड़ा कठिन होता है। इसके लिए आत्मा को बहुत लंबा संधर्ष करना पड़ता है। चतुर्थ गुणस्थान आत्मा की वह अवस्था है जिसमें मोह की शिथि-लता के कारण सम्यक् श्रद्धा अर्थात् सदसद्विक तो विद्यमान रहता है किन्तु सम्यक् चारित्र का अभाव होता है। इसमें विचार-शुद्धि की विद्यमानता होते हुए भी आचार-शुद्धि का असद्भाव होता है। इस गुणस्थान का नाम अविरत-सम्यग्दिष्ट है।

### देशविरति:

देशिवरत-सम्यग्दृष्टि नामक पाँचवें गुणस्थान मे व्यक्ति की आत्मिक शक्ति और विकसित होती है। वह पूर्ण रूप से सम्यक् चारित्र की आराधना तो नहीं कर पाता किन्तु आंशिक रूप से उसका पालन अवश्य करता है। इसी अवस्था में स्थित व्यक्ति को जैन आचारशास्त्र में उपासक अथवा श्रावक कहा गया है। श्रावक की आंशिक चारित्र-साधना अणुद्रत के नाम से प्रसिद्ध है। अणुद्रत का वर्ष है स्थूल, छोटा अथवा आंशिक द्रत अर्थात् चारित्र अथवा

३४: जैन आचार

नियम। अणुव्रती उपासक पूर्णरूपेण अथवा सूक्ष्मतया सम्यक् चारित्र का पालन करने में असमर्थ होता है। वह मोटे तौर पर ही चारित्र का पालन करता है। स्थूल हिंसा, भूठ आदि का त्याग करते हुए अपना व्यवहार चलाता हुआ यित्कचित् आध्मात्मिक साधना करता है।

### सर्वविरति:

छठे गुणस्थान में साधक कुछ और आगे बढता है। वह देशविरति अर्थात् आंशिकविरति से सर्वविरति अर्थात् पूर्णविरति की ओर आता है। इस अवस्था में वह पूर्णतया सम्यक् चारित्र की आराधना प्रारम्भ कर देता है। उसका वृत अणुवृत न कहला कर महावृत कहलाता है। वह अणुवृती उपासक अथवा श्रावक न कहला कर महाव्रती साधक अथवा श्रमण कहलाता है। उसका हिंसादि का त्याग स्थूल न होकर सूच्म होता है, अणु न होकर महान् होता है, छोटा न होकर बड़ा होता है। यह सब होते हुए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस अवस्था में स्थित साधक का चारित्र सर्वथा विशुद्ध होता है अर्थात् उसमें किसी प्रकार का दोप आता ही नही । यहाँ प्रमादादि दोषों की थोड़ी-वहुत संभावना रहती है अतएव इस गुणस्यान का नाम प्रमत्त-संयत रखा गया है। साधक अपनी आध्यात्मिक परिस्थिति के अनुसार इस भूमिका से नीचे भी गिर सकता है तथा ऊपर भी चढ सकता है।

#### अप्रमत्त अवस्थाः

सातवें गुणस्थान मे स्थित साधक प्रमादादि दोपों से रहित

होकर आत्मसाधना में लग्न होता है। इसीलिए इसे अप्रमत्त-संयत गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में रहे हुए साधक को प्रमादजन्य वासनाएँ एकदम नहीं छोड़ देतीं। वे बीच-बीच में उसे परेशान करती रहती हैं। परिणामतः वह कभी प्रमादा-वस्था में विद्यमान रहता है तो कभी अप्रमादावस्था में। इस प्रकार साधक की नैया छठे व सातवें गुणस्थान के बीच मे डोलती रहती है।

## अपूर्वकरण :

यदि साधक का चारित्र-वल विशेष बलवान् होता है और वह प्रमादाप्रमाद के इस संघर्ष में विजयी बन कर विशेष स्थायी अप्रमत्त-अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे तदनुगामी एक ऐसी शिक्त की सम्प्राप्ति होती है जिससे रहे-सहे मोह-बल को भी नष्ट किया जा सके। इस गुणस्थान में साधक को अपूर्व आत्मपरिमाण-रूप शुद्धि अर्थात् पहले कभी प्राप्त न हुई विशिष्ट आत्मगुणशुद्धि की प्राप्ति होती है। चूंकि इस अवस्था में रहा हुआ साधक अपूर्व आध्यात्मिक करण अर्थात् पूर्व मे अप्राप्त आत्मगुणरूप साधन प्राप्त करता है अथवा उसके करण अर्थात् चारित्ररूप क्रिया की अपूर्वता होती है अतः इसका नाम अपूर्वकरण-गुणस्थान है। इसका दूसरा नाम निवृत्ति-गुणस्थान भी है क्योंकि इसमे भावों की अर्थात् अध्य-क्सायों की विषयाभिमुखता--पुनः विषयों की ओर लौटने की किया विद्यमान रहती है।

#### ३६: जैन आचार

#### स्थूल कषाय:

दृष्ट, श्रुत अथवा भुक्त विषयों की आकांक्षा का अभाव होने के कारण नवें गुणस्थान में अध्यवसायों की विषयाभिमुखता नहीं होती अर्थात् भाव पुनः विषयों की ओर नहीं लौटते। इस प्रकार भावों—अध्यवसायों की अनिवृत्ति के कारण इस अवस्था का नाम अनिवृत्ति-गुणस्थान रखा गया है। इस गुणस्थान मे स्नात्मा बादर अर्थात स्थूल कषायों के उपशमन अथवा क्षपण मे तत्पर रहती है स्नतः इसे स्निवृत्ति-बादर-गुणस्थान, अनिवृत्ति-वादर-सम्पराय (कषाय) गुणस्थान अथवा बादर-सम्पराय गुणस्थान भी कहा जाता है।

#### सूक्ष्म कपायः

दसर्वां गुणस्थान सूच्म-सम्पराय के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सूच्म लोभरूप कषाय का ही उदय रहता है। ग्रन्य कषायों का उपशम अथवा क्षय हो चुका होता है।

#### उपशांत कपाय:

जो साधक क्रोधादि कषायों को नष्ट न कर उपशान्त करता हुआ ही आगे वढ़ता है—विकास करता है वह क्रमशः चारित्र-गुद्धि करता हुआ ग्यारहवें गुणस्थान को प्राप्त करता है। इसं गुणस्थान में साधक के समस्त कपाय उपशान्त हो जाते हैं—दब जाते हैं। इसीलिए इसका उपशान्त-कपाय गुणस्थान अथवा उपशान्त-मोह गुणस्थान नाम सार्थक है। इस गुणस्थान में स्थित आत्मा मोह को एक बार सर्वथा दबा तो देती है किन्तु निर्मूल नाश के अभाव में दबा हुआ मोह राख के नीचे दबी हुई अग्नि की भाँति समय आने पर पुनः अपना प्रभाव दिखाने लगता है। परिणामतः आत्मा का पतन होत्म है। आत्मा इस अवस्था से एक बार अवश्य नीचे गिरती है—इस भूमिका से गिर कर नीचे की किसी भूमिका पर आ टिकती है। यहाँ तक कि इस गुणस्थान से गिरने वाली आत्मा कभी-कभी सबसे नीची भूमिका अर्थात् मिथ्यात्व-गुणस्थान तक पहुँच जाती है। इस प्रकार की आत्मा पुनः अपने प्रयास द्वारा कषायों को उपशान्त अथवा नष्ट करती हुई प्रगति कर सकती है।

#### क्षीण कषाय:

कषायों को नष्ट कर आगे बढने वाला साधक दसवें गुण-स्थान के अन्त में लोभ के अन्तिम अवशेष को विनष्ट कर मोह से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था का नाम जीण-कषाय अथवा जीण-मोह गुणस्थान है। इस गुणस्थान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता। ग्यारहवें गुणस्थान से विपरीत स्वरूप वाले इस बारहवें गुणस्थान की यहीं विशे-पता है।

## सदेह मुक्ति:

मोह का क्षय होने पर ज्ञानादिनिरोधक अन्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। परिणामत: आत्मा में विज्जुद्ध ज्ञानज्योति प्रकट होती है। आत्मा की इसी अवस्था का नाम सयोगि-केवली गुणस्थान हैं। केवली का अर्थ है केवलज्ञान अर्थात् सर्वथा विशुद्धज्ञान से युक्त। सयोगी का अर्थ है योग अर्थात् कायिक आदि प्रवृत्तियों से युक्त। जो विशुद्ध ज्ञानी होते हुए भी शारीरिक प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं होता वह सयोगी केवली कहलाता है। यह तेरहवां गुणस्थान है।

## विदेह मुक्ति:

तेरहवें गुणस्थान में स्थित सयोगी केवली जब अपनी देह से मुक्ति पाने के लिए विशुद्ध ध्यान का आश्रय लेकर मानसिक, वाचिक एवं कायिक व्यापारों को सर्वथा रोक देता है तब वह आध्यात्मिक विकास की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। आत्मा को इसी अवस्था का नाम अयोगि-केवली गुणस्थान है। यह चारित्र-विकास अथवा आत्मिविकास की चरम अवस्था है। इसमें आत्मा उत्कृष्टतम शुक्लध्यान द्वारा सुमेरु पर्वत की तरह निष्प्रकम्प स्थिति को प्राप्त कर अन्त में देहत्यागपूर्वक सिद्धावस्था को प्राप्त होती है। इसी का नाम परमात्म-पद, स्वरूपसिद्धि, मुक्ति, निर्वाण, निर्गुण-ब्रह्मस्थिति, अपुनरावृत्ति-स्थान अथवा मोच है। यह आत्मा की सर्वागीण पूर्णता, पूर्ण कृतकृत्यता एवं परम पुरुपार्थ-सिद्धि है। इसमें आत्मा को अनन्त एवं अव्यावाध अलोकिक सुख की प्राप्ति होती है।

जैन गुणस्थान, वौद्ध अवस्थाएँ व वैदिक भृमिकाएँ:

जैन दर्शन की तरह अन्य भारतीय दर्शनों ने भी आत्मा के फिमक विकास का विचार किया है। यह विचार वैदिक परम्परा

में भूमिकाओं तथा बौद्ध विचारधारा मे अवस्थाओं के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक परम्परा के योगवासिष्ठ, पातंजल-योगसूत्र आदि ग्रन्थों में ग्रात्मविकास की भूमिकाओं का पर्याप्त विवेचन है। वौद्ध दर्शन में भी आत्मा की संसार, मोत्त आदि अवस्थाएँ मानी गई हैं अतः उसमें आत्मविकास का वर्णन स्वाभाविक है। यह वर्णन मजिभमनिकाय आदि वौद्ध ग्रन्थों में उपलब्ध है। योगवासिष्ठवर्णित चौदह भूमिकाएँ जैनशास्त्रोक्त चौदह गुणस्थानों से कुछ-कुछ मिलती हुई हैं। इन चौदह भूमिकाओं में से सात अज्ञान की तथा सात ज्ञान की हैं। जैन परिभाषा में इन्हें ऋमजः मिथ्यात्व तथा सम्यक्तव की अवस्थाएँ कह सकते हैं। मजिमम-निकाय में स्वरूपोन्मुख होने की स्थिति से लेकर स्वरूप की परा-काष्ठा प्राप्त करने तक की स्थिति का पाँच अवस्थाओं में विभा-जन किया गया है जिनके नाम ये हैं: १. धर्मानुसारी, २. सोता-पन्न, ३. सकदागामी, ४. अनागामी और ५. अरहा। जैन शास्त्रोक्त कर्मप्रकृतियों की भाँति मिज्झमिनकाय में दस संयो-जनाओं का वर्णन है। इन संयोजनाओं का ऋमशः क्षय होने पर सोतापन्न आदि अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं। सोतापन्न आदि चार अवस्थाओं का विकास-क्रम जैनग्रन्थोक्त चौथे से लेकर चौदहवें तक के गुणस्थानों से मिलता-जुलता है। इन चार अवस्थाओं को चतुर्थं आदि गुणस्थानों का संक्षिप्त रूप कह सकते हैं। योगद्यियाँ :

जिस प्रकार पातंजल-योगसूत्र में आत्मविकास अर्थात् चारित्र-विकास की चरम अवस्थारूप मोक्ष की सिद्धि के लिए योगरूप साधन के यम, नियमादि आठ अंग बतलाये गये हैं उसी प्रकार आचार्य हरिभद्रकृत योगदिष्टसमुच्चय में जैनाभिमत आठ योग-दिष्टयाँ बतलाई गई हैं। इन दृष्टियों के नाम इस प्रकार हैं: १. मित्रा, २. त।रा, ३. बला, ४. दीप्रा, ५. स्थिरा, ६. कान्ता, ७. प्रभा और ५. परा। दृष्टि का अर्थ बताते हुए योगदृष्टि-समुच्चय में कहा गया है कि सत्श्रद्धाश्रुत बोध का नाम दृष्टि—यथार्थ दृष्टि है। इसके द्वारा विचारयुक्त श्रद्धा रखने, निर्णय करने एवं सत्य पदार्थ का ज्ञान करने की शक्ति उत्पन्न होती है। ज्यों-ज्यों दृष्टि की उच्चता प्राप्त होती जाती है त्यों-त्यों चारित्र का विकास होता जाता है। आचार्य हरिभद्र ने इस विकास-क्रम को उक्त आठ दृष्टियों के माध्यम से स्पष्ट किया है।

#### ओघदृष्टि व योगदृष्टिः

सामान्यतया दृष्टि दो प्रकार की होती है: ओघदृष्टि और योगदृष्टि। ओघदृष्टि का अर्थ है सामान्य अथवा साधारण दृष्टि। जनसमूह की सामान्य दृष्टि जिसमें विचार ग्रथवा विवेक का अभाव होता है, ओघदृष्टि कहलाती है। इसमें गतानुगतिकता का सद्भाव एवं चिन्तनशीलता का अभाव होता है। योगदृष्टि का स्वरूप इससे विपरीत है। इसमे स्थित व्यक्ति में विवेकशीलता विद्यमान रहती है। आचार्य हरिभद्रोक्त आठ दृष्टियों का समा-वेश योगदृष्टि मे होता है। दूसरे शब्दों में मित्रादि आठ दृष्टियाँ योगदृष्टियाँ कहलाती हैं। इन्ही दृष्टियों के समूह का नाम योग-दृष्टिसमुच्चय है। इन आठ दृष्टियों में से प्रथम चार दृष्टियाँ मिथ्याद्दि जीवों को भी हो सकती हैं। यही कारण है कि इनसे पतन की भी संभावना रहती है। अन्तिम चार दिष्टियाँ नियमतः सम्यग्द्दि को हो होतो हैं अतः ये अप्रतिपाती हैं—इनसे पतन कभी नहीं होता। प्रथम चार दिष्टियाँ अस्थिर हैं जबिक अन्तिम चार स्थिर हैं।

#### मित्रादृष्टि च यमः

मित्रादृष्टि योग के प्रथम अंग यम के समकत्त है। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, मैथुनविरमण एवं ऋपरिग्रह रूप पांच यम सामान्यतया विद्यमान होते हैं। इस दिष्ट में प्राप्त बोध तृण की ग्रग्नि के समान होता है। जैसे तृणपुंज शीघ्रता से जलकर शीघ्र ही शान्त हो जाता है वैसे ही मित्राहिष्ट में बोध शीघ्र उत्पन्न होकर शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यह बोध अति सामान्य प्रकार का होता है। इसमें स्थायित्व जरा भी नहीं होता। इस दृष्टि का लक्षण 'अखेद' है अर्थात् इस दृष्टि में स्थित व्यक्ति को शुभ कार्य करते जरा भी खेद नहीं होता—अच्छा काम करते तिनक भी दु:ख नही होता। इतना ही नहीं, वह अशुभ कार्य करने वाले के प्रति 'अद्वेष' वृत्ति रखता है अर्थात् बुरा काम करने वाले पर क्रोध न लाते हुए अथवा उससे घृणा न करते हुए उसे दया का पात्र समभता है। इस अद्वेषवृत्ति के कारण जसमें सिहण्णुता उत्पन्न होती है।

## तारादृष्टि व नियम:

ताराद्यांट योग के द्वितीय अंग नियम के समकक्ष है। इसमें

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वरप्रणिधान की विद्यमानता होती है। शारीरिक व मानसिक शुद्धि का नाम शौच है। जीवन के लिए ग्रनिवार्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की अस्पृहा को सन्तोष कहते हैं। चुघा, पिपासा आदि परीषह तथा अन्य प्रकार के कंट्ट सहन करना तप है। ग्रन्थादि के अध्ययन का अर्थ है स्वाध्याय। परमात्मतत्त्व का चिन्तन ईश्वरप्रणिधान कहलाता है | इस दृष्टि में वोध कंडे की ग्रग्नि के समान होता है जो कुछ संमय तक टिकता है। जिस प्रकार मित्रादृष्टि में अखेद एवं अद्वेष गुण उत्पन्न होता है उसी प्रकार तारादृष्टि में 'जिजासा' गुण पैदा होता है । इसके कारण व्यक्ति के मन में तत्त्वजान की अभिलाषा उत्पन्न होती है। इस दृष्टि में शुभ कार्य करने की प्रवृत्ति विशेष बलवती एवं वेगवती होती है। इसकी सिद्धि के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के नियम अंगीकार करता है। उसे योगकथा से बहुत प्रेम होता है। अन्य प्रकार की कथायों मे आनन्द नहीं याता। योगियों — साधकों के प्रति उसके हृदय में मान बढ़ जाता है।

#### वलाहिए व आसनः

वलादृष्टि में साध्य का दर्शन विशेष हढ़ एवं स्पष्ट होता है। आत्मा 'ग्रन्थिभेद' के समीप पहुँच जाती है। उसे एक ऐसे वल का ग्रनुभव होता है जो पहले कभी न हुग्रा हो। इस दृष्टि में स्थित व्यक्ति की ऐसी मनोवृत्ति हो जाती है कि उसकी पौद्-गलिक पदार्थविषयक तृष्णा शान्त हो जाती है। परिणामतः उसमें ऐसी स्वभावसीम्यता उत्पन्न हो जाती है कि स्थिरता के अभ्यास के रूप में उसे आसन नामक तृतीय योगांग की प्राप्ति होती है। प्रथम दो दृष्टियों में जैसे अद्वेष व जिज्ञासा गुण प्राप्त होते हैं वैसे ही इस दृष्टि में शुश्रूषा अर्थात् श्रवणेच्छा गुण की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति को तत्त्वश्रवण की प्रवल इच्छा होती है। इस तत्त्वश्रवण में अति ग्रानन्द का अनुभव होता है। इस दृष्टि में प्राप्त बोध काष्ठ की ग्राग्त के सदृश होता है। यह तारादृष्टि में प्राप्त बोध की ग्रयेचा ग्रधिक स्थिर होता है। इस दृष्टि की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सत्प्रवृत्ति करते हुए प्रायः विष्त उपस्थित नहीं होते ग्रतः आरम्भ किये हुए शुभ कार्य ठीक तरह पूरे हो जाते हैं। कदाचित् विष्त आ जाय तो भी उसके निवारण की उपायकुशलता प्राप्त होने के कारण वह बाधक सिद्ध नहीं हो पाता।

### दीप्राहिए व प्राणायामः

दीप्रा नामक चतुर्थ दृष्टि में योग के चतुर्थ अंग प्राणायाम-श्वासिनयन्त्रण को प्राप्ति होती है। जिस प्रकार प्राणायाम की रेचक, पूरक व कुम्भकरूप तीन अवस्थाएँ हैं उसी प्रकार इस दृष्टि की भी तीन अवस्थाएँ हैं। यहाँ वाह्यभाव-नियन्त्रणरूप रेचक, आन्तरिकभाव-नियन्त्रणरूप पूरक एवं स्थिरतारूप कुंभक होता है। यह ग्राध्यात्मिक प्राणायाम है। इस दृष्टि में प्राप्त होने-वाला वोध दीपप्रभा—दीपक की ज्योति के समान होता है। यहाँ प्रवण गुण की प्राप्ति होती है। वलादृष्टि में प्राप्त ग्रुश्रूपा दीप्रा- द्दिंद में श्रवण के रूप में परिणत होती है। इससे बोध अधिक स्पष्ट होता है। इस दृष्टि में स्थित व्यक्ति को धर्म अर्थात् सदा-चरण पर इतनी अधिक श्रद्धा होती है कि वह उसके लिए प्राणा-पृण करने को भी तैयार रहता है। उसकी दृष्टि में शरीर का उतना मूल्य नहीं होता जितना कि धर्म का—चारित्र का। इतना होते हुए भी इस दृष्टि में सूक्ष्म बोध का तो अभाव ही रहता है। यही कारण है कि चतुर्थ दृष्टि तक पहुँच कर भी प्राणी कभी-कभी पतित हो जाता है—पुनः नीचे गिर पड़ता है।

### स्थिरादृष्टि च प्रत्याहार:

उपर्युक्त चार दृष्टियों तक कम-ज्यादा मात्रा में अभिनिवेशआसक्ति की विद्यमानता रहती है। व्यक्ति को सत्यासत्य की सुनििहचत प्रतीति नहीं होती। सूक्ष्म बोध के ग्रभाव में वह तत्त्वातत्त्व
की समुचित परीचा नहीं कर पाता। या तो अपनी मान्यता को
सत्य मानकर चलता है या पूरी परीक्षा किये विना जिस किसी
का अनुसरण करता है। प्राणी की इस प्रकार की स्थिति को
'ग्रवेद्यसंवेद्य पद' कहा जाता है। अभिनिवेश का ग्रभाव होने
पर सूक्ष्म वोध के कारण व्यक्ति को सत्यासत्य की सुनिश्चित
प्रतीति होती है—तत्त्वातत्त्व का निश्चित ज्ञान होता है। इस
स्थित का नाम है 'वेद्यसंवेद्य पद'। (च्ञायिक) सम्यवत्व की
प्राप्ति के कारण ही इस पद की प्राप्ति होती है। प्रथम चार दृष्टियों
में सम्यवत्व की भजना है अर्थात् इनमे सम्यवत्व होता भी है
और नहीं भी। स्थिरा नामक पाँचवीं दृष्टि में निश्चित रूप से

सम्यक्तव होता है। यह सम्यक्तव ग्रन्थिभेद के कारण प्राप्त होता है। इसके बाद साधक का पतन नहीं होता। वह निश्चित रूप से ग्रागे बढ़ता जाता है-ग्राध्यात्मिक उन्नति करता जाता है। उसके चारित्र में किसी प्रकार का दोष नही आता—िकसी प्रकार की शिथिलता नही स्राती। स्थिरादृष्टि में बोध रत्नप्रभा के समान होता है। उसमें पर्याप्त स्थिरता आ जाती है जिसके कारण आत्मा को साध्य का साक्षात् अनुभव होने लगता है। इस दृष्टि में विपय-विकार-त्यागरूप प्रत्याहार नामक पंचम योगांग की प्राप्ति होती है जिससे आत्मा इन्द्रियविषयों की श्रोर आकृष्ट न होती हुई स्वरूप की ग्रोर भुकती है। जिस प्रकार पूर्वोक्त चार दृष्टियों में कमशः अद्देष ,जिज्ञासा, शुअूषा एवं श्रवण गुण की प्राप्ति होती है उसी प्रकार इस पाँचवी दृष्टि में सूच्मबोध गुण उत्पन्न होता है। इस दृष्टि में स्थित व्यक्ति की चर्या सामान्यतया ऐसी हो जाती है कि उसे अतिचाररूप दोष बहुत कम लगते हैं—नहीं के बराबर लगते हैं। वह अनेक यौगिक गुण प्राप्त करता है, जैसे अवंचलता अथवा स्थिरता, नीरोगता, अकठोरता, मलादिविषयक अल्पता, स्वरसुन्दरता, जनप्रियता आदि।

## कान्तादृष्टि च घारणा:

कान्ता नामक छठी दृष्टि में पदार्पण करने के पूर्व साधक को यौगिक सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी होती हैं। कान्तादृष्टि में उसे धारणा नामक योगांग की प्राप्ति होती है। धारणा का अर्थ है किसी पदार्थ के एक भाग पर चित्त की स्थिरता। यह दृष्टि प्राप्त होने पर चित्त की चंचलता और कम हो जाती है जिससे मन को और अधिक स्थिर किया जा सकता है। यहाँ मीमांसा गुण की प्राप्ति होती है जिससे व्यक्ति की सदसत्परीक्षणशक्ति विशेष बढ जाती है। उसका बोध तारे की प्रभा के समान होता है। जैसे तारा एकसा प्रकाश देता है वैसे ही इस दृष्टिवाले प्राणी का बोध एकसा स्पष्ट एवं स्थिर होता है। उसका चारित्र स्वभावतः निरतिचार होता है, अनुष्ठान शुद्ध होता है, आचरण प्रमादरित होता है, आशय उदार एवं गंभीर होता है। भव- उद्देग के पूर्ण विकास के कारण उसका संसारसम्बन्धी राग नष्टप्रायः हो जाता है—माया व ममता से उसे अन्तः करण- पूर्वक विरक्ति हो जातो है। उसका मन श्रुतधर्म में बहुत आसक्त रहता है। उसकी कर्मप्रचुरता धीरे-धीरे कम होती जाती है। प्रभादिए व ध्यान:

प्रभा नामक सातवीं दृष्टि में ध्यान नामक योगांग की प्राप्ति होती है। किसी एक पदार्थ पर ग्रन्तमुंहूर्तपर्यन्त होने वाली चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। यह ध्येय वस्तु में होने वाली एकाकार चित्तवृत्ति के प्रवाह के रूप में प्रस्फुटित होता है। धारणा में चित्तवृत्ति की स्थिरता एकदेशीय तथा अल्पकालीन होती है जबिक ध्यान में वह प्रवाहरूप तथा दीर्घकालीन होती है। प्रभादिष्टि में वोध सूर्य की प्रभा के समान होता है जो लंबे समय तक अतिस्पष्ट रहता है। यहाँ प्रतिपत्ति गुण की प्राप्ति होती है अर्थात् कान्तादिष्ट में विचारित—परीक्षित—मीमांसित तत्त्व का ग्रहण होता है-अमल प्रारंभ होता है। सर्व व्याधियों के उच्छेद के कारण शमसुख—अपूर्व शान्ति की अनुभूति होती है। कर्ममल क्षीणप्रायः हो जाता है। इस अवस्था को पातंजल-योग-दर्शन की परिभाषा में प्रशान्तवाहिता कह सकते है। परादृष्टि च समाधि:

आठवी परादृष्टि योग के अन्तिम अंग समाधि के समकक्ष है। धारणा से प्रारम्भ होने वाली एकस्थ चित्तता ध्यानावस्था को पार करती हुई समाधि में पर्यवसित होती है। धारणा में चित्तवृत्ति की स्थिरता एकदेशीय अर्थात् अप्रवाहरूप होती है। ध्यान में चित्तवृत्ति का एकाकार प्रवाह चलता है किन्तु वह सतत धारारूप नहीं होता अपितु थोड़े समय बाद-अन्त-र्मुहूर्त मे उसका विच्छेद हो जाता है। समाधि में चित्तवृत्ति का प्रवाह अविछिन्न रूप से वहता है। इसमें एकाग्रता स्थायी होती है क्योंकि यहाँ ध्यान मे विद्येप करने वाले कारणों का अभाव होता है। परादृष्टि मे बोध चन्द्र के उद्योत के समान शान्त एवं स्थिर होता है। यहाँ प्रवृत्ति गुण की प्राप्ति होती है अर्थात् प्रभादिष्ट मे प्राप्त प्रतिपत्ति गुण इस दृष्टि में पूर्णता को प्राप्त होता है। परिणामतः आत्मा की स्वगुण मे अर्थात् स्वरूप में सम्पूर्णतया प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में किसी भी प्रकार के दोप की सम्भावना नहीं रहती। अन्त मे ग्रात्मा को अखंड आनन्दरूप अनन्त सुख की प्राप्ति होती है जिसे भारतीय दार्श-निकों ने मोक्ष अथवा निर्वाण कहा है तथा जो सम्यक्विचार एवं सदाचार का ध्येय माना गया है और जिसमे सम्यन्दृष्टि व सच्चारित्र का पर्यवसान होता है।

# जैन स्राचार - ग्रन्थ

आचारांग उपासकदशांग दशवैकालिक **ग्रावर्यक** दशाश्रुतस्कन्ध बृहत्कल्प व्यवहार निशीथ महानिशीथ जीतकल्प मूलाचार मूलाराधना रत्नकरण्डक-श्रावकाचार वसुनन्दि-श्रावकाचार सागार-धर्मामृत अनगार-धर्मामृत

जैन आचार का प्रारंभ देशविरति अर्थात् आंशिक वैराग्य से होता है। इस अवस्था को पंचम गुणस्थान कहते हैं। इसमें व्यक्ति अणुवरों—छोटे व्रतों का पालन करता है। इस भूमिका पर स्थित व्यक्ति को उपासक अथवा श्रावक कहा जाता है। इसके बाद की अवस्था सर्वविरति के रूप मे होती है। इसमें व्यक्ति पूर्णतया विरक्त हो जाता है। इस अवस्था को षष्ठ गुणस्थान कहते हैं। इसमें स्थित श्रमण अथवा निग्रंन्थ महावृतों — वड़े वृतों का पालन करता है। इस भूमिका को आचार्य हरिभद्रप्रतिपादित मित्रा-योगदृष्टि एवं पतंजिलिनिदिष्ट यम-योगांग के समकक्ष माना जा सकता है। इसके वाद चारित्र का धीरे-धीरे विकास होता जाता है जिसके कारण कर्मग्रन्थोक्त अप्रमत्त आदि अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। जैन आचार्यो ने श्रमणाचार एवं श्रावकाचार दोनों से सम्बन्धित ग्रन्थों का निर्माण किया है। इन ग्रन्थों में क्वेताम्बर परम्पराभिमत आचा रांग, उपासकदशांग, दशवैकालिक, आवश्यक, दशाश्रुतस्कन्ध, बृह-रक्ति, व्यवहार, निशीथ, महानिशीथ व जीतकल्प तथा दिगम्बर परम्पराभिमत मूलाचार, मूलाराधना, रत्नकरण्डकश्रावकाचार, वसुनंदिश्रावकाचार, सागारधर्मामृत व अनगारधर्मामृत मुख्य हैं। आचारांग:

समग्र जैन आचार की आधारशिला प्रथम अंगसूत्र आचारांम

है। यह दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त है। प्रथम श्रुतस्कन्ध गणधरकृत तथा द्वितीय श्रुतस्कन्ध स्थविरकृत है। प्रथम श्रुतस्कन्ध में पहले नौ अध्ययन थे किन्तु महापरिज्ञा नामक एक ग्रध्ययन का लोप हो जाने के कारण अब इसमें आठ अध्ययन ही रह गये है। इन अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं : १. शस्त्रपरिज्ञा, २. लोकविजय, ३. शीतोष्णीय, ४. सम्यक्तव, ५. लोकसार अथवा आवंती, ६. घूत, ७. विमोक्ष और ५. उपघानश्रुत । ये अध्ययन विभिन्न उद्देशों मे विभक्त हैं। प्रथम अध्ययन के सात उद्देश हैं। द्वितीय आदि अध्ययनों के ऋमशः छः, चार, चार, छः, पॉच, आठ और चार उद्देश हैं। इस प्रकार प्रथम श्रुतस्कन्ध में सब मिला कर चौवालीस उद्देश हैं। ये उद्देश छोटे-छोटे सूत्रों में विभक्त हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध के ग्रध्ययनों का संयुक्त नाम 'ब्रह्मचर्य' है। इसीलिए आचार्य शीलांक ने अपनी टीका में इस श्रुतस्कन्घ को ब्रह्मचर्य-श्रुतस्कन्ध कहा है। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ संयम है जो अहिसा एवं समभाव की साधना का नामान्तर है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध को निर्युक्ति-कार ने 'आचाराग्र' नाम दिया है । यह वस्तुतः प्रथम श्रुतस्कन्ध का परिशिष्ट है। इसीलिए इसे आचारचूडा अथवा आचारचूलिका भी कहा जाता है। विषय के विशेष स्पष्टीकरण की दृष्टि से इस प्रकार की चूलिकाएँ ग्रन्थों में जोड़ी जाती हैं। ग्राचाराग्र अथवा आचारचूलिकारूप द्वितीय श्रुतस्कन्ध पाँच चूलाओं में विभक्त है। प्रथम चूला मे पिण्डेपणादि सात तथा द्वितीय चूला मे स्थान आदि सात अध्ययन हैं। तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चूलाएँ एक-एक अध्ययन के रूप में हो हैं। प्रथम चूला के प्रथम अध्ययन के ग्यारह, द्वितीय तथा

तृतीय ग्रध्ययनों के तीन-तोन और अन्तिम चार अध्ययनों के दो-दो उद्देश हैं। द्वितीयादि चूलाओं के अध्ययन एक-एक उद्देश के रूप में ही हैं।

उपलब्ध समग्र जैन साहित्य में आचारांग का प्रथम श्रुत-स्कन्ध प्राचीनतम है, यह इसकी प्राकृत भाषा, तिन्निष्ठ शैली व तद्गत भावों से सिद्ध है। इसके प्रथम अध्ययन शस्त्रपरिज्ञा के सात उद्देशों में हिसा के साधनों ग्रर्थात् शस्त्रों का परिज्ञान कराते हुए उनके परित्यागका उपदेश दिया गया है। जीवविषयक संयम इस अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय है। प्रथम उद्देश में जीव का सामान्य निरूपण करके द्वितीयादि उद्देशों में पट् जीवनिकायों का ऋमशः वर्णन किया गया है। प्रत्येक उद्देश मे यह प्रतिपादित किया गया है कि जीववध से कर्मों का वन्ध होता है अतएव विरति ही कर्तव्य है। लोकविजय नामक द्वितीय ग्रध्ययन छः उद्देशों में विभक्त है। इसका प्रतिपाद्य विषय लोक का बंधन व उसका घात है। इसके छः उद्देशों का अर्थाधिकार अर्थात् प्रतिपाद्य विषय क्रमशः इस प्रकार है: १. स्वजनों मे आसक्ति का परित्याग, २. संयम मे शिथिलता का परित्याग, ३. मान और अर्थ मे सारदृष्टि का परित्याग, ४. भोग में आसित का परित्याग, ५. लोक के श्राश्रय से संयम-निर्वाह, ६. लोक मे ममत्व का परित्यागः। 'लोकविजय' का शब्दार्थ है कपायरूप भावलोक का औपश-मिकादि भावों द्वारा निरसन । शीतोष्णीय नामक तृतीय अध्ययन चार उद्देशों में विभक्त है । सत्कार आदि अनुक्ल परीपह रीत तथा अपमान आदि प्रतिकूल परीपह उटण कहे जाते हैं। प्रस्तुत

अध्ययन में आन्तरिक व बाह्य शीत-उष्ण की चर्चा है। इसमें यह बताया गया है कि श्रमण को शीतोष्ण स्पर्श, सुख-दु:ख, अनुकूल-प्रतिकूल परीषह, कषाय, कामवासना, शोक-संताप आदि को सहन करना चाहिए तथा सदैव तप-संयम-उपशम के लिए उद्यत रहना चाहिए। प्रथम उद्देश में असंयमी का, द्वितीय उद्देश में असंयमी के दुःख का, तृतीय उद्देश में केवल कष्ट उठानेवाले श्रमण का एवं चतुर्थ उद्देश में कषाय के वमन का वर्णन है। सम्यक्तव नामक चतुर्थ अध्ययन भी चार उद्देशों में विभक्त है। प्रथम उद्देश मे सम्यक्-वाद अर्थात् यथार्थवादका विचार किया गया है। द्वितीय उद्देश मे धर्मप्रावादुकों की परीक्षा का, तृतीय उद्देश में अनवद्य तप के आचरण का तथा चतुर्थ उद्देश में नियमन अर्थात् संयम का वर्णन है। इन सबका तात्पर्य यह है कि संयमी को सदैव सम्यक् ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र मे तत्पर रहना चाहिए। पंचम अध्ययन का नाम लोकसार है। यह छः उद्देशों में विभक्त है। इसका दूसरा नाम आवंती भी है क्योंकि इसके प्रथम तीन उद्देशों का प्रारम्भ इसी शब्द से होता है। लोक में धर्म ही सारभूत तत्त्व है। धर्म का सार ज्ञान, ज्ञान का सार संयम व संयम का सार निर्वाण है। प्रस्तुत अध्ययन में इसी का प्रतिपादन किया गया है। प्रथम उद्देश में हिसक, समारंभकर्ता तथा एकलविहारी को अमुनि कहा गया है। द्वितीय उद्देश मे विरत को मुनि तथा अविरत को परिग्रही कहा गया है। तृतीय उद्देश में मुनि को अपरिग्रही एवं कामभोगों से विरक्त वताया गया है। चतुर्थ उद्देश मे ऋगीतार्थ के मार्ग में आने वाले विघ्नों का निरूपण है। पंचम उद्देश मे मुनि को ह्रद अर्थात्

जलाशय की उपमा दी गई है। छड़े सहेंद्र में सन्दर्भ एवं रागहेप के परित्याग का उपदेश दिया गया है। यह अध्ययन का नाम बूत है। इसमें वाह्य व आन्तरिक पदार्थों के परित्यार तथा कातन-तत्व की परिशुद्धि का उपदेश दिया गया है अटः इसका इत (सटक कर घोया हुआ—गुढ़ किया हुआ ) नान सार्यक है। इसके प्रथम उद्देश में स्वजन, हितीय में कर्म, तृतीय में उनकरण और शरीर, चतुर्य में गौरव तया पंचन में उरहर्ग और हत्मान के परित्यान का उपदेश है। महापरिज्ञा नामक स्टम्स अञ्चयन विच्छित है—लुप्त है। इसकी निर्युक्ति भी उपलब्द नहीं है। निर्युक्तिकार ने प्रारम्भ में इसके विषय का मोहजन्य परीयह व उपसर्ग के रूप में निर्देश किया है: मोहसमुत्या परीसहुवसन्ता। इससे प्रतीत होता है कि इस अध्ययन में नाना प्रकार के मोहजन्य परीवहीं और उपसर्गों को सहन करने के विषय में प्रकाश डाला गया होगा। विमोक नामक अप्टम अध्ययन में आठ उद्देश हैं। प्रयम उद्देश में असमनोज अर्थात् असमान आचार वाले के परित्याग का उपदेश है। द्वितीय उद्देश मे अकल्य अर्थात् अग्राह्य वस्तु के ग्रहण का प्रतिपेव किया गया है। अंगचेष्टा से सन्वन्वित कयन या शंका का निवारण तृतीय उद्देश का विषय है। आने के उद्देशों में सामान्यतः भिन्नु के वसाचार का वर्णन है किन्तु विशेषतः चतुर्यमें वैखानस एवं गार्ड-पृष्ठ मरण, पंचम में रोन एवं भक्तपरिज्ञा, पष्ठ में एकत्वभावना एवं रंगिनीमरण, सप्तम मे प्रतिमा एवं पादपोपगमन मरण तथा अप्टम में वय प्राप्त श्रमणों के भक्तपरिज्ञा, इंगिनीमरण एवं पादपोपगमन मरण की चर्चा है। नवम अध्ययन का नाम उपधानश्रुत है। इसमें

वर्तमान जैनाचार के प्ररूपक अन्तिम तीर्थंकर श्रमणभगवान् महावीर की तपस्या का वर्णन है। प्रस्तुत अध्ययन में भगवान् महावीर के साधकजीवन अर्थात् श्रमणजीवन की सर्वाधिक प्राचीन एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध है। इसके चार उद्देशों में से प्रथम में श्रमणभगवान् की चर्या अर्थात् विहार, द्वितीय में शय्या अर्थात् वसति, तृतीय मे परीषह अर्थात् उपसर्ग तथा चतुर्थ में आतंक व तद्विषयक चिकित्सा का वर्णन है। इन सब कियाओं में उपधान अर्थात् तप प्रधान रूप से रहता है अतः इस अध्ययन का उपधानश्रुत नाम सार्थक है। इसमें महावीर के लिए 'श्रमणभगवान्', 'ज्ञातपुत्र', 'मेधावी', 'ज्ञाह्मण', 'भिक्षु', 'अबहुवादी' आदि विशेपणों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक उद्देश के अन्त में उन्हें मितमान् जाह्मण एवं भगवान् कहा गया है।

दितीय श्रुतस्कन्ध की पाँच चूलाओं में से अन्तिम चूला आचार-प्रकल्प अथवा निशीथ को आचारांग से किसी समय पृथक् कर दिया गया जिससे आचारांग मे अब केवल चार चूलाएँ ही रह गई हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध मे आने वाले विविध विषयों को एकत्र करके शिष्यहितार्थ चूलाओं में संगृहीत कर स्पष्ट किया गया। इनमें कुछ अनुक्त विषयों का भी समावेश कर दिया गया। इस प्रकार इन चूलाओं के पीछे दो प्रयोजन थे: उक्त विषयों का स्पष्टीकरण तथा अनुक्त विषयों का ग्रहण। प्रथम चूला में सात अध्ययन हैं: १. पिण्डेपणा, २. गय्यैपणा, ३. ईर्या, ४. भाषाजात, ५. वस्त्रै-पणा, ६. पात्रैपणा, ७. अवग्रहप्रतिमा। द्वितीय चूला मे भी सात ग्रध्ययन है: १. स्थान, २. निपीधिका, ३. उच्चारप्रस्रवण; ४. शब्द, ५. रूप, ६. परित्रया, ७. अन्योत्यित्रया । तृतीय चूला भावना-अध्ययन के रूप में है। चतुर्घ चूला विनृक्ति-अध्ययनरूप है। प्रथम चूला का प्रथम अव्ययन ग्यारह उद्देशों ने विभक्त है। इनमें भिन्नु-भिक्षुणी की पिण्डैपणा अर्यात् आहार की गवेपणा के विषय में विधि-निपेद्यों का निरूपण है। इच्चैपणा नामक द्वितीय 'अध्ययन मे श्रमण-श्रमणी के रहने के स्थान अर्थात् वसति की गवेपणा के विषय में प्रकाश डाला गया है। इस अध्ययन में तीन उद्देश हैं। ईर्या नामक तृतीय अध्ययन में साधु-साध्वी की ईर्या अर्थात् गमनागमनरूप क्रिया की गुद्धि-अगुद्धि का विचार किया गया है। इसमें तीन उद्देश हैं। भाषाजात नामक चतुर्थ अध्ययन के दो उद्देश हैं जिनमें भिन्नु-भिक्षुणी की वाणी का विचार किया गया है। प्रथम उद्देश में सोलह प्रकार की वचनविभक्ति तथा द्वितीय में कपायजनक वचनप्रयोग की व्याख्या है। पंचम श्रध्ययन वस्त्रैपणा के भी दो उद्देश हैं। इनमें से प्रथम मे वस्त्रग्रहणसम्बन्धी तथा द्वितीय में वस्त्रधारणसम्बन्धी चर्चा है। पष्ठ अध्ययन पात्रै-पणा के भी दो उद्देश हैं जिनमे अलाबु, काष्ठ व मिट्टी के पात्र के गवेपण एवं घारण की चर्चा है। अवग्रहप्रतिमा नामक सप्तम अध्ययन भी दो उद्देशों में विभक्त है जिनमे विना अनुमति के किसी भी वस्तु को ग्रहण करने का निपेध किया गया है। द्वितीय नुला के प्रथम अध्ययन स्थान मे शरीर की हलन-चलनरूप किया का नियमन करने वाली चार प्रकार की प्रतिमाएँ अर्थात् प्रतिज्ञाएँ पणित है जिनमें संयमी की स्थिति अपेक्षित है। द्वितीय लघ्ययन निपीधिका में स्वाध्यायभूमि के सम्बन्ध में चर्चा है। उच्चार-प्रस्रवण नामक तृतीय अध्ययन में मल-मूत्र के त्याग ह अहिसक विधि बतलाई गई है। शब्द नामक चतुर्थ अध्ययन विविध वाद्यों, गीतों, नृत्यों, उत्सवों आदि के शब्दों को सुनने व लालसा से यत्र-तत्र जाने का निषेध किया गया है। रूप नाम पंचम अध्ययन में विविध प्रकार के रूपों को देखने की लालसा व प्रतिषेध किया गया है। षष्ठ अध्ययन परिक्रया में अन्य द्वार शारीरिक संस्कार, चिकित्सा आदि करवाने का निषेध किंग् गया है। सप्तम अध्ययन अन्योन्यक्रिया में परस्पर चिकित्सा आ करने-करवाने का प्रतिषेध किया गया है। भावना नामक तृती चूला में पांच महाव्रतों की भावनाओं के साथ ही तदुपदेशक भग वान् महावीर का जीवन भी दिया गया है। विमुक्ति नामः चतुर्थ चूला में मोक्ष की चर्चा है। मुनि को आंशिक एवं सिद्ध व पूर्ण मोक्ष होता है। समुद्र के समान यह संसार दुस्तर है। ज मुनि इसे पार कर लेते हैं वे अन्तकृत—विमुक्त कहे जाते हैं। इस प्रकार आचारांग सूत्र निःसंदेह भगवान् महावीर द्वारा प्रतिप दित आचारशास्त्र का उत्कृष्टतम ग्रंथ है। इसमें अनगारधा अर्थात् श्रमणाचार के समस्त महत्त्वपूर्ण पक्षों का सारगिन निरूपण है।

### उपासकद्शांगः

श्रावकाचार प्रथात् सागारधर्मका प्रतिपादक उपासकदशां सातवां अंगसूत्र है। इसमें भगवान् महावीर के दस प्रधान उपा सकों—श्रावकों के आदर्श चरित्र दिये गये हैं। इनके नाम इस

प्रकार है: १. आनन्द, २. कामदेव, ३. चुलनीपिता, ४. सुरा

देव, ४. चुल्लशतक, ६. कुंडकोलिक, ७. सद्दालपुत्र; ८. महाशतक, ९. नंदिनीपिता, १०. सालिहीपिता। आनन्द नामक प्रथम अध्य-यन में श्रावक के बारह व्रतों का विशेष वर्णन किया गया है।

# द्शवैकालिकः

उत्तराध्ययनादि मूलसूत्रों में दशवैकालिक का भी समावेश किया जाता है। इसके कर्ता आचार्य राय्यंभव हैं। इसमे दस अध्य-यन हैं। अन्त में दो चूलिकाएँ भी हैं। द्रुमपुष्पित नामक प्रथम श्रध्ययन में बताया गया है कि जैसे भ्रमर पुष्पों को विना कष्ट पहुँचाये उनमें से रस का पान कर अपने आपको तृप्त करता है वैसे ही भिन्नु आहार आदि की गवेपणा मे किसी को तनिक भी कप्ट नही पहुँचाता । श्रामण्यपूर्विक नामक द्वितीय अध्ययन में वताया गया है कि जो काम-भोगों का निवारण नहीं कर सकता वह संकल्प-विकल्प के अधीन होकर पद-पद पर स्खलित होता हुआ श्रामण्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे श्रगंधन सर्प अग्नि में जल कर प्राण त्यागना स्वीकार कर लेता है किन्तु वमन किये हुए विप का पुनः पान नहीं करता वैसे ही सच्चा श्रमण त्यागे हुएकाम-भोगों का किसी भी परिस्थिति मे पुनः ग्रहण नहीं करता । धुलिकाचारकथा नामक तीसरे अध्ययन मे निर्ग्रन्थों के लिए भौहे शिक भोजन, कीत भोजन, रात्रिभोजन, राजपिण्ड ग्रादि का निषेध किया गया है तथा वताया गया है कि जो ग्रीप्मऋतु ने आतापना लेते हैं, शोतकाल मे ठंड सहन करते हैं तथा वर्षाऋतु में एक स्थान पर रहते हैं वे यत्नशील भिक्षु कहे जाते है। चौथा

अध्ययन षट् जीवनिकाय से सम्वन्धित है। इसमें पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय व त्रसकाय को मन, वचन व तन से हानि पहुँचाने का निषेध किया गया है तथा सर्व प्राणातिपात-विरमण, मृषावाद-विरमण, अदत्तादान-विरमण, मैथुन-विरमण और परिग्रह-विरमणरूप महाव्रतों एवं रात्रिभोजन-विरमणरूप वृत का प्रतिपादन किया गया है। पाँचवाँ पिण्डै-पणा अध्ययन दो उद्देशों में विभक्त है। इनमें भित्तासम्बन्धी विविध विधि-विधान हैं। छठे अध्ययन का नाम महाचारकथा है। इसमे चतुर्थ अध्ययनोक्त छः व्रतों एवं छः जीवनिकायों की रचा का विशेष विचार किया गया है। सातवाँ अध्ययन वाक्यशुद्धि से सम्बन्धित है। साधु को हमेशा निर्दोष, अकर्कश एवं असंदिग्ध भाषा बोलनी चाहिए। स्राठवें अध्ययन का नाम आचारप्रणिधि है। इसमे मन, वचन अर काय से षट्काय जीवों के प्रति अहि-सक आचरण के विषय मे अनेक प्रकार से विचार किया गया है। विनयसमाधि नामक नवाँ अध्ययन चार उद्देशों में विभक्त है। इनमे श्रमण के विनयगुण का विविध दृष्टियों से व्याख्यान किया गया है। सिभक्षु नामक दसवे अध्ययन मे वताया गया है कि जिसकी ज्ञातपुत्र महावीर के वचनों मे पूर्ण श्रद्धा है, जो पर्-काय के प्राणियों को आत्मवत् समभता है, जो पाँच महावतों की आराधना एवं पाँच ग्रास्रवों का निरोध करता है वह भिक्षु है, इत्यादि । रतिवावय नामक प्रथम चूलिका में चंचल मन को स्थिर करने का उपाय वताते हुए कहा गया है कि जैसे लगाम से चचल घोड़ा वन में हो जाता है, अंकुश से उन्मत्त हाथी वश मे आ जाता है उसी प्रकार अठारह बातों का विचार करने से चंचल चित्त स्थिर हो जाता है, इत्यादि । विविक्तचर्या नामक द्वितीय चूलिका मे साधु के कुछ कर्तव्याकर्तव्यों का प्रतिपादन किया गया है। आचारांग, उत्तराध्ययन और दशवैकालिक में कुछ वातें शब्दशः व कुछ श्रर्थतः मिलती-जुलती हैं।

#### आवश्यक:

आवश्यक का समावेश भी मूलसूत्रों में होता है। इसमें नित्य के कर्तव्यों—आवश्यक अनुष्ठानों का प्रतिपादन किया गया है। इसके छः अध्ययन हैं: १. सामायिक, २. चतुर्विशितस्तव, ३. वंदन, ४. प्रतिक्रमण, ५. कायोत्सर्ग, ६. प्रत्याख्यान। सामायिक में याव-जीवन—जीवनभर के लिए सवप्रकार के सावद्य योग—पापकारी कृत्यों का त्याग किया जाता है। चतुर्विशितस्तव में चौवीस तीर्थं-करों की स्तुति की जाती है। वंदन में गुरु का नमस्कारपूर्वक स्तवन किया जाता है। प्रतिक्रमण मे व्रतों मे लगे अतिचारों की आलोचना की जाती है एवं भविष्य मे उन दोपों की पुनरावृत्ति न करने की प्रतिज्ञा की जाती है। कायोत्सर्ग मे शरीर से ममत्व भाव हटाकर उसे ध्यान के लिए स्थिर किया जाता है। प्रत्या-त्यान मे एक निश्चित अवधि के लिए चार प्रकार के आहार—अगन, पान, खाद्य और स्वाद्य का त्याग किया जाता है।

#### दशाश्रतस्कन्धः

दशाश्रुतस्कन्घ, वृहत्कल्प, व्यवहार, निशीय, महानिशीय और जीतकल्प देदसूत्र कहलाते हैं । संभवतः देद नामक प्रायश्वित्त को ध्यान में रखते हुए इन्हें छेदसूत्र नाम दिया गया है। छेदसूत्रों में श्रमणाचार से सम्बन्धित प्रत्येक विषय का प्रतिपादन किया गया है। यह प्रतिपादन उत्सर्ग, अपवाद, दोष एवं प्रायश्चित्त से सम्बन्धित है। इस प्रकार का प्रतिपादन अंगादि सूत्रों में नहीं मिलता। इस दृष्टि से छेदसूत्रों का जैन आचारसाहित्य में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है। दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प एवं व्यवहार आचार्य भद्रबाहु (प्रथम) की कृतियाँ मानी जातो हैं।

दशाश्रुतस्कन्ध को ग्राचारदशा के नाम से भी जाना जाता है। इसमे दस अध्ययन है। प्रथम ग्रध्ययन मे द्रुत गमन, अप्रमाजित गमन, दुष्प्रमाजित गमन, अतिरिक्त शय्यासन आदि बीस असमाधि-स्थानों का उल्लेख है। द्वितीय ग्रध्ययन में हस्तकर्म, मैथुनप्रतिसेवन, रात्रिभोजन, आधाकर्मग्रहण, राजिपण्डग्रहण आदि इक्कीस प्रकार के शवल-दोषों का वर्णन है। तृतीय अध्ययन में तैंतीस प्रकार की आशातनाओ पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ अध्ययन मे आठ प्रकार की गणिसम्पदाओं --- श्राचार-सम्पदा, श्रुत-सम्पदा, शरीर-सम्पदा, वचन-सम्पदा, वाचना-सम्पदा आदि का वर्णन है । पंचम अध्ययन दस प्रकार के चित्तसमाधि-स्थानों से सम्बन्धित है। पष्ठ अध्ययन मे एकादश उपासक-प्रतिमाओं तथा सप्तम अध्ययन मे द्वादश भिन्तु-प्रतिमाओं का वर्णन है। अष्टम अध्ययन का नाम पर्युं-पणाकल्प है। वर्षाऋतु मे श्रमण का एक स्थान पर रहना पर्युपणा कहलाता है। पर्युपणाविषयक कल्प अर्थात् आचार का नाम है पर्युपणाकल्प । प्रस्तुत अध्ययन मे पर्युपणाकल्प के लिए विशेप उपयोगी महावीरचरितसम्बन्धी पाँच हस्तोत्तरों का निर्देश किया

गया है: १. हस्तोत्तर नक्षत्र में महावीर का देवलोक से च्युत होकर गर्भ में आना, २. हस्तोत्तर में गर्भ-परिवर्तन होना, ३. हस्तोत्तर में जन्म-ग्रहण करना, ४. हस्तोत्तर में प्रव्रज्या लेना, ५. हस्तोत्तर में हीं केवलज्ञान की प्राप्ति होना । कल्पसूत्र के रूप में प्रचलित ग्रंथ इसी ग्रध्ययन का पल्लवित रूप है। इसमें श्रमणभगवान् महावीर के जीवनचरित्र के अतिरिक्त मुख्य रूप से पार्श्व, अरिष्टनेमि और ऋषभ—इन तीन तीथंकरों की जीवनी भी दी गई है। अन्त में स्थिवरावली एवं सामाचारी (श्रमण-जीवनसम्बन्धी नियमावली) भी जोड़ दी गई है। नवम अध्ययन मे तीस मोहनीय-स्थानों का वर्णन है। दशम अध्ययन का नाम आयतिस्थान है। इसमे विभिन्न निदान-कर्मों अर्थात् मोहजन्य इच्छापूर्तिमूलक संकल्पों का वर्णन किया गया है जो जन्म-मरण की प्राप्ति के कारण है। इस प्रकार दशाश्रुतस्कन्ध के दस अध्ययनों मे से एक अध्ययन श्रावका-चार से सम्वन्धित है जिसमें उपासक-प्रतिमाओं का वर्णन है। शेप नौ अध्ययन श्रमणाचा रसम्बन्धी है।

#### वृहत्कलप:

वृहत्कलप सूत्र में छः उद्देश है। प्रथम उद्देश मे तालप्रलम्ब, मासकलप, आपणगृह, घटीमात्रक, चिलिमिलिका, दकतीर, चित्र-फर्म, सागारिकिनश्रा, अधिकरण, चार, वैराज्य, अवग्रह, रात्रि-मक्त, अध्वगमन, उच्चारभूभि, स्वाध्यायभूमि, आर्यक्षेत्र आदि विप-पक्त विधि-निपेध उपलब्ध है। कही-कही अपवाद एवं प्रायदिचत की भी चर्चा है। दितीय उद्देश मे प्रथम वारह सूत्र उपाश्रयविष-पक्त है। आगे के तेरह सूत्रों में आहार, वस व रजोहरण का

विचार किया गया है। तृतीय उद्देश में उपाश्रय-प्रवेश, चर्म, वस्न, समवसरण, अन्तरगृह, शय्या-संस्तारक, सेना आदि से सम्बन्धित विधि-विधान हैं। चतुर्थ उद्देश में बताया गया है कि हस्तकर्म, मैथुन एवं रात्रिभोजन अनुद्घातिक अर्थात् गुरु प्रायश्चित्त के योग्य हैं। दुष्ट एवं प्रमत्त श्रमण के लिए पारांचिक प्रायश्चित का विधान है। सार्धामक स्तैन्य, अन्यधामिक स्तैन्य एवं मुष्टिप्रहार आदि के लिए अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था है। पंडक, क्लीब आदि प्रव्रज्या के अयोग्य हैं। निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को काला-तिक्रान्त एवं क्षेत्रातिक्रान्त अज्ञनादि ग्रहण करना अकल्प्य है। उन्हें गंगा, यमुना, सरयू, कोशिका एवं मही नामक पाँच महा-नदियाँ महीने मे एक बार से अधिक पार नहीं करनी चाहिए। ऐरावती आदि छोटी नदियाँ महीने में दो-तीन बार पार की जा सकती हैं। पंचम उद्देश में ब्रह्मापाय, परिहारकल्प, पुलाक्भक्त आदि दस प्रकार के विषयों से सम्बन्धित दोषों व प्रायश्चित्तों का प्रतिपादन किया गया है। षष्ठ उद्देश मे वताया गया है कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को छः प्रकार के वचन नही बोलने चाहिएः अलीक वचन, हीलित वचन, खिसित वचन, परुप वचन, गाई-स्थिक वचन और व्यवशमितोदीरण वचन । कल्पस्थिति--आचार-मर्यादा छः प्रकार की वताई गई है : सामायिकसंयतकल्प-स्थिति, छेदोपस्थापनीयसंयतकल्पस्थिति, निर्विश्रमानकल्पस्थिति, निर्विपृकायिककल्पस्थिति, जिनकल्पस्थिति और स्थविर-कल्पस्थिति ।

#### व्यवहार :

वृहत्कल्प और व्यवहार परस्पर पूरक हैं। व्यवहार सूत्र मेदस

उद्देश हैं। पहले उद्देश में निष्कपट और सकपट आलोचक, एकल-विहारी साधु आदि से सम्बन्धित प्रायश्चित्तों का विधान है। दूसरे उद्देश में समान सामाचारी वाले दोषी साधुत्रों से सम्बन्धित प्राय-श्चित्त, सदोप रोगी की सेवा, अनवस्थित आदि की पुनः संयम में स्थापना, गच्छ का त्याग कर पुनः गच्छ मे मिलने वाले की परीचा एवं प्रायश्चित्तदान आदि पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे उद्देश में निम्नोक्त वातों का विचार किया गया है: गच्छाधिपति की योग्यता, पदवीधारियों का आचार, तरुण श्रमण का आचार, गच्छ में रहते हुए अथवा गच्छ का त्याग कर अनाचार सेवन करने वाले के लिए प्रायश्चित्त, मृपावादी को पदवी प्रदान करने का निषेध। चतुर्थ उद्देश मे निम्न विपयों पर प्रकाश डाला गया है : आचार्य आदि पदवी-धारियों का श्रमण-परिवार, आचार्य आदि की मृत्यु के समय श्रमणों का कर्तव्य, युवाचार्य की स्थापना इत्यादि। पंचम उद्देश साध्वियों के आचार, साधु-साध्वियों के पारस्परिक व्यवहार; वैयावृत्य आदि से सम्बन्धित है। पष्ठ उद्देश निम्नोक्त विषयों से सम्बन्धित है: साधुओं को अपने सम्बन्धियों के घर कैसे जाना चाहिए, आचार्य आदि के क्या अतिशय है, शिक्षित एवं अशि-क्षित साधु में क्या विशेपता है, मैथुनेच्छा के लिए क्या प्राय-श्चित्त है इत्यादि। सातवें उद्देश मे निम्न वातों पर प्रकाश डाला गया है: संभोगी अर्थात् साथी साधु-साध्वियों का पारस्परिक ध्ववहार, साघु-साध्वियों की दीक्षा—प्रव्रज्या, साघु-साध्वियों के लानार की भिन्नता, पदवी प्रदान करने का समुचित समय, राज्यव्यवस्था मे परिवर्तन होने की स्थिति मे श्रमणों का कर्तव्य

आदि । आठवें उद्देश में शय्या~संस्तारक आदि उपकरण ग्रहण करने की विधि पर प्रकाश डाला गया है। नवें उद्देश में मकान-मालिक के यहाँ रहे हुए अतिथि आदि के आहार से सम्बन्धित कल्पाकल्प का विचार किया गया है, साथ ही भिक्षु-प्रतिमाओं का संचिप्त वर्णन किया गया है। दसवें उद्देश मे यवमध्य-प्रतिमा, वज्रमध्य-प्रतिमा, पांच प्रकार का व्यवहार, बालदीक्षा, विविध सूत्रों के पठन-पाठन की योग्यता आदि का प्रतिपादन किया गया है।

#### निशीथ:

निशीय सूत्र में चार प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान है:
गुरुमासिक, लघुमासिक, गुरुचातुर्मासिक और लघुचातुर्मासिक।
यहाँ गुरुमास ग्रथवा मासगुरु का अर्थ उपवास तथा लघुमास
अथवा मासलघु का अर्थ एकाशन समभना चाहिए। यह सूत्र
वीस उद्देशों में विभक्त है। प्रथम उद्देश में निम्नलिखित कियाओं
के लिए गुरुमास का विधान किया गया है: हस्तकर्म करना,
अंगादान को काष्ठादि की नली मे डालना अथवा काष्ठादि की
नली को अंगादान में डालना, अंगुली आदि को अंगादान में डालना
अथवा अंगादान को अंगुलियों से पकड़ना या हिलाना, अंगादान
का मर्दन करना, अंगादान के ऊपर की त्वचा दूर कर अंदर का
भाग खुला करना, पुष्पादि सूंघना, ऊँचे स्थान पर चढ़ने के लिए
दूसरों से सीढ़ी आदि रखवाना, दूसरों से पर्दा आदि वनवाना,
सूई ग्रादि ठीक करवाना, अपने लिए माँग कर लाई हुई सूई

आदि दूसरों को देना, पात्र आदि दूसरों से साफ करवाना, सदोव ग्राहार का उपभोग करना आदि : द्वितीय उद्देश में निम्नोक्त त्रियाओं के लिए लघुमास का विधान है: दारुदण्ड का पादप्रोंछन वनाना, कीचड़ के रास्ते में पत्थर भ्रादि रखना, पानी निकलने की नाली आदि बनाना, सूई ग्रादि को स्वयमेव ठीक करना, जरासा भी कठोर वचन बोलना, हमेशा एक ही घर का आहार खाना, दानादि लेने के पहले अथवा बाद में दाता की प्रशंसा करना, निष्कारण परिचित घरों में प्रवेश करना, अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ की संगति करना, मकानमालिक के घर का आहार-पानी ग्रहण करना आदि तोसरे, चौथे एवं पॉचवे उद्देश में भी लघुमाम से सम्बन्धित क्रियाओं का उल्लेख है। छठे उद्देश में मैथुनसम्बन्धी निम्नोक्त कियाओं के लिए गुरुवातुर्मासिक ( त्रनुद्घातिक ) प्रायश्चित्त का विधान किया गया है: स्त्री अथवा पुरुप से मैथुनसेवन के लिए प्रार्थना करना, मैयुन की कामना से हस्तकर्म करना, स्त्री की योनि में लकड़ी आदि डालना, अचित्त छिद्र आदि मे अंगादान प्रविष्ट कर शुक्र-पुर्गल निकालना, वस्त्र दूर कर नग्न होना, निर्लं वचन वोलना, प्रेमपत्र लिखना-लिखनाना, गुदा अथना योनि मे लिग डालना, उनवाना आदि । सातवें, आठवें, नवें, दसवें व ग्यारहवें उद्देश भे भी भैधुनविषयक एवं अन्य प्रकार की दोपपूर्ण त्रियाओं के निए गुरुवातुर्मासिक प्रायश्चित्त का विधान है। वारहवे से उनीसवें उद्देश तक लघुचातुर्मासिक (उद्यातिक) प्रायण्चित्त से सम्बन्धित क्रियाओं का प्रतिपादन किया गया है। ये क्रियाएँ इस प्रकार हैं: प्रत्याख्यान का बार-बार भंग करना, गृहस्थ के वस्त्र, भाजन आदि का उपयोग करना, दर्शनीय वस्तुओं को देखने के लिए उत्कंठित रहना, प्रथम प्रहर में ग्रहण किया हुआ आहार चतुर्थ प्रहर तक रखना, दो कोस से आगे जाकर आहार लाना, अपने उपकरण अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ से उठवाना, हस्तरेखा आदि देख कर फलाफल बताना, मंत्र-तंत्र सिखाना, विरेचन लेना अथवा औषधि का सेवन करना, शिथिलाचारी को वंदना-नमस्कार करना, पात्रादि मोल लेना, मोल लिवाना, मोल लेकर देने वाले से ग्रहण करना, उधार लेना, उधार लिवाना, उधार लेकर देनेवाले से ग्रहण करना, वाटिका आदि में टट्टी-पेशाब डालना, गृहस्थ आदि को आहार-पानी देना, दम्पति के शयनागार में प्रवेश करना, जुगुप्सित कुलों से आहारादि ग्रहण करना, गीत गाना, वाद्ययन्त्र बजाना, नृत्य करना, ग्रकारण नाव में बैठना, स्वामी की अनुमति के बिना नाव में बैठना, इन्द्रमहोत्सव, स्कन्द-महोत्सव, यक्षमहोत्सव, भूतमहोत्सव आदि के समय स्वाध्याय करना, अस्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करना, स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय न करना, अन्यतीथिक अथवा गृहस्य को पढ़ाना या उससे पढ़ना, शिथिलाचारियों को पढ़ाना अथवा उनसे पढ़ना आदि । वीसनें उद्देश मे आलोचना एवं प्रायश्चित्त करते समय लगने वाले विविध दोषों के लिए विशेप प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। इस उद्देश के अन्त में तीन गाथाएँ हैं जिनमें निशीथ सूत्र के प्रणेता आचार्य विसाहगणि—विशाखगणी की प्रशस्ति की गई है। निशीय सूत्र जैन ग्राचारशास्त्रान्तर्गत निर्ग्रन्थ-

जैन आचार-प्रनथ : ६९

दण्डशास्त्र का अति महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें कोई संदेह नही।
महानिशोथः

उपलब्ध महानिशीथ भाषा व विषय की दृष्टि से बहुत प्राचीन नही माना जा सकता। इसमे यत्र-तत्र आगमेतर ग्रंथों व आचार्यों के नाम भी मिलते हैं। यह छः अध्ययनों व दो चूलाग्रों में विभक्त है। प्रथम अध्ययन में पापरूपी शल्य की निन्दा एवं आलो-चना की दृष्टि से अठारह पापस्थानकों का प्रतिपादन किया गया है। द्वितीय अध्ययन में कर्मविपाक का विवेचन किया गया है। तृतीय व चतुर्थ अध्ययनों मे कुशील साधुओं की संगतिन करने का उपदेश है। इनमे मंत्र-तंत्र, नमस्कार-मंत्र, उपधान, जिनपूजा आदि का विवेचन है। पंचम अध्ययन में गच्छ के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। पष्ट श्रध्ययन मे प्रायश्चित्त के दस व आलोचना के चार भेदों का विवेचन है। इसमे आचार्य भद्र के गच्छ मे पांच सौ साधु व वारह सौ साध्वियाँ होने का उल्लेख है। चूलाओं में सुसड आदि की कथाएँ है। तृतीय ग्रध्ययन मे उल्लेख है कि महानिशीथ के दीमक के खाजाने पर हरिभद्रसूरि ने इसका उद्धार एवं संगोधन किया तथा आचार्य सिद्धसेन, वृद्धवादी, यक्ष-सेन, देवगुप्त, यशोवर्धन, रिवगुप्त, नेमिचन्द्र, जिनदासगणी आदि ने इने मान्यता प्रदान की—इसका वहुमान किया।

#### र्जानपालपः

जीतकत्व सूत्र जिनभद्रगणि-क्षमाश्रमण की कृति है। एसमे निर्यत्य-निर्यत्थियों के विभिन्न प्रपराधविषयक प्रायन्चित्तों का जीत-व्यवहार (परम्परा से प्राप्त एवं श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अनुमत व्यवहार) के आधार पर प्ररूपण किया गया है। सूत्रकार ने वताया है कि संवर और निर्जरा से मोच्च होता है तथा तप संवर और निर्जरा का कारण है। प्रायिक्चित्त तपों में प्रधान है अतः प्रायिक्षित्त का मोक्षमार्ग की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। इसके बाद सूत्रकार ने प्रायिक्षित्त के निम्निलिखित दस भेदों का व्याख्यान किया है: १. आलोचना, २. प्रतिक्रमण, ३. उभय, ४. विवेक, ५. व्युत्सर्ग, ६. तप, ७. छेद, ८. मूल, ९. अनवस्थाप्य, १०. पारांचिक। इन दस प्रायिक्षत्तों में से अन्तिम दो अर्थात् अनवस्थाप्य व पारांचिक अन्तिम चतुर्दशपूर्वधर (प्रथम भद्रबाहु) तक ही विद्यमान रहे। तदनन्तर उनका लोप हो गया।

#### मूलाचार:

दिगम्बर परम्पराभिमत आचार-ग्रंन्थों में वट्टकेराचार्यकृत मूलाचार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसे आचारांग भी कहा जाता है। इस पर आचार्य वसुनन्दी ने टीका लिखी है। इसमें साढे वारह सौ गाथाएँ हैं जो वारह अधिकारों मे विभक्त हैं। इन अधिकारों के नाम इस प्रकार हैं: १. मूलगुण, २. वृहत्प्रत्याख्यान, ३. संचेपप्रत्याख्यान, ४. सामाचार, ५. पंचाचार, ६. पिण्डशुद्धि, ७. पडावश्यक, ८. द्वादशानुप्रेक्षा, ९. अनगारभावना, १०. समय-सार, ११. शीलगुण, १२. पर्याप्ति। मूलगुणाधिकार में श्रमण के निम्नोक्त २८ मूलगुणों का वर्णन है: पाँच महाव्रत, पाँच समि-तियाँ, पाँच इन्द्रियों का निरोध, छ: आवश्यक, लोच, अचेलकत्व, अस्नान, चितिरायन, अदंतघावन, स्थितिभोजन और एकभक्त। वहत्प्रत्याख्यान-अधिकार मे सव पापों का त्यागकर मृत्यु के समय दर्शनादि आराधनाओं में स्थिर रहने तथा चुधादि परीपहों को जीतने का उपदेश है। संचेपप्रत्याख्यान-अधिकार में व्याघ्रा-दिजन्य आकस्मिक मृत्यु की उपस्थिति में सब पापों का त्याग कर समभावपूर्वक प्राण छोड़ने का उपदेश है। सामाचाराधिकार में इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, आसिका, निपेधिका, आप्-च्छा, प्रतिपृच्छा, छन्दन, सनिमन्त्रणा और उपसम्पत् —इन दस प्रकार के औचिक सामाचारों का वर्णन है। इसमे यह भी वताया गया है कि तरुण श्रमण को तरुण श्रमणी के साथ संभापण नही करना चाहिए; श्रमणों को श्रमणियों के साथ उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिए; श्रमणियों को तीन, पाँच ग्रथवा सात की संख्या मे (पारस्परिक संरक्षण की भावना से ) भिक्षा के लिए जाना चाहिए; आयोंओं को आचार्य से पाँच हाथ दूर, उपाध्याय से छ: हाथ दूर एवं साधु से सात हाथ दूर बैठ कर वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार सामाचाराधिकार मे साधु-साध्वियों के पाररपरिक व्यवहार का भी कुछ विचार किया गया है। पंचा-चाराधिकार में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपआचार व वीर्वाचार वा भेद-प्रनेदपूर्वक वर्णन किया गया है। पिण्डशुद्धि-प्रधिकार मे निम्नोक्त आठ प्रकार के दोषों से रहित आहारयुद्धि का प्रतिपादन विया गया है: १. डद्यम, २. उत्पादन, ३. एषण, ४. रायोजन, ४. प्रमाण, ६. अंगार, ७. धूम, ८. कारण। पणवस्यय-अधिकार में सर्वप्रथम पंचनमस्कार-निर्वित की

गई है। तदनन्तर निम्नलिखित छः आवश्यकों की निरुक्ति है: १. सामायिक, २. चतुर्विशस्तव, ३. वंदना, ४. प्रतिऋमण, ५. प्रत्या-ख्यान, ६. कायोत्सर्ग । द्वादशानुप्रेत्ता-अधिकार निम्नोक्त बारह भावनाओं से सम्बन्धित है : १. अध्रुव, २. अशरण, ३. एकत्व, ४. अन्यत्व, ५. संसार, ६. लोक, ७. अशुभत्व, ८. आस्रव, ९. संवर, १०. निर्जरा, ११. धर्म, १२. बोधि । अनगारभावना-अधिकार में दस प्रकार की शुद्धियों से युक्त मुनि को मोक्ष की प्राप्ति वतलाई गई है: १. लिगशुद्धि, २. व्रतशुद्धि, ३. वसतिशुद्धि, ४. विहारशुद्धि, ५. भिक्षाशुद्धि, ६. ज्ञानशुद्धि, ७. उज्झनशुद्धि (परित्यागशुद्धि), ८. वाक्यशुद्धि, ९. तपःशुद्धि, १०. ध्यान-ज़ुद्धि । समयसाराधिकार में चारित्र को प्रवचन का सार बताया गया है एवं कहा गया है कि भ्रष्टचारित्र श्रमण सुगति प्राप्त नहीं कर सकता। इसमे चार प्रकार का लिंगकल्प बताया गया है: अचेलकत्व, लोच, व्युत्सृष्टशरीरता और प्रतिलेखन (पिच्छिका) शीलगुणाधिकार में शील के अठारह हजार भेदों का निरूपण है। पर्याप्ति-अधिकार मे निम्नोक्त छः पर्याप्तियों का भेद-प्रभेदपूर्वक वर्णन किया गया है: १. आहारपर्याप्ति, २. शरीरपर्याप्ति, ३. इन्द्रियपर्याप्ति, ४. आनप्राणपर्याप्ति ( इवासोच्छ्वासपर्याप्ति ), ५. भाषापर्याप्ति, ६ मनःपर्याप्ति । इसमें चतुर्दश गुणस्थानों एवं चतुर्दश मार्गणास्थानों का भी समावेश है। मूलाचार की अनेक गाथाएं दशवैकालिक, दशवैकालिक-निर्युक्ति, आवश्यक-निर्युक्ति, पिण्डनिर्युक्ति, भक्तपरिज्ञा, मरणसमाधि आदि व्वेताम्बर ग्रन्थों से मिलती है।

### म्लाराधनाः

मूलाराधना का दूसरा नाम भगवती-आराधना है। यह भी दिगम्बर सम्प्रदाय का एक प्राचीन ग्रन्थ है। इसमें नामा-नुरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान, सम्यक्चारित्र एवं सम्यक्तप रूप चार प्रकार की मूल आराधनाओं का दो हजार से अधिक गायाओं में विवेचन है। यह ग्रन्थ चालीस अधिकारों में विभक्त है। इसकी रचना करने वाले आचार्य है शिवार्य अथवा शिव-कोटि। मूलाचार की ही भाँति इसकी भी श्रनेक गाथाएँ आव-इयक-निर्युक्ति,वृहत्कल्प-भाष्य, संस्तारक, भक्तपरिज्ञा, मरणसमाधि आदि श्वेताम्बर ग्रन्थों से मिलती हैं। इस पर अपराजितसूरि, आशाघर आदि की टीकाएँ हैं। इस ग्रन्थ मे आचारांग, कल्प ( वृहत्कल्प ), व्यवद्दार एवं जीतकल्प का उल्लेख है। इसके मुख्य विषयों के नाम इस प्रकार हैं: मरण व उसके सत्रह भेद, आचेलक्य, लोच, देहममत्वत्याग व प्रतिलेखन (पिच्छिका), रूप चार निर्ग्नन्थलिंग, विनय व उसके भेद, समाधि-अधिकार, अनियत विहार, उपाधित्याग, भावना-अधिकार, सल्लेखना व उसके उपाय, वैयावृत्य व तत्सम्बद्ध गुण, आयिका-संगति का त्याग, दुर्जन-संगति का त्याग, दशविधकल्प, आलोचना-अधिकार, योग्यायोग्य वसति, परिचारकों के कर्तव्य, आहार-प्रकरण, क्षपणाधिकार, पंचनमस्कार. पंचमहाव्रत, कपायविजय, चार ध्यान, छः लेश्याएं, वारह भावनाएं, मृतकसंस्कार आदि। मार्गणा-अधिकार मे बाचार ( आचारांग ), जीत (जीतकरप) व फल्प (वृद्दत्कस्य) का उल्लेख है। मुस्यित-प्रधि-

गई है। तदनन्तर निम्नलिखित छः आवश्यकों की निरुक्ति है: १. सामायिक, २. चतुर्विशस्तव, ३. वंदना, ४. प्रतिऋमण, ५. प्रत्या-ख्यान, ६. कायोत्सर्ग । द्वादशानुप्रेत्ता-अधिकार निम्नोक्त बारह भावनाओं से सम्बन्धित है : १. अध्रुव, २. अशरण, ३. एकत्व, ४. अन्यत्व, ५. संसार, ६. लोक, ७. अशुभत्व, ८. आस्रव, ९. संवर, १०. निर्जरा, ११. धर्म, १२. बोधि । अनगारभावना-अधिकार में दस प्रकार की शुद्धियों से युक्त मुनि को मोक्ष की प्राप्ति वतलाई गई है : १. लिगशुद्धि, २. व्रतशुद्धि, ३. वसतिशुद्धि, ४. विहारशुद्धि, ५. भिक्षाशुद्धि, ६. ज्ञानशुद्धि, ७. उज्झनशुद्धि (परित्यागशुद्धि), ८. वाक्यशुद्धि, ९. तपःशुद्धि, १०. ध्यान-शुद्धि । समयसाराधिकार में चारित्र को प्रवचन का सार बताया गया है एवं कहा गया है कि भ्रष्टचारित्र श्रमण सुगति प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें चार प्रकार का लिंगकल्प बताया गया है: अचेलकत्व, लोच, व्युत्सृष्टशरीरता और प्रतिलेखन (पिच्छिका) शीलगुणाधिकार मे शील के अठारह हजार भेदों का निरूपण है। पर्याप्ति-अधिकार मे निम्नोक्त छः पर्याप्तियों का भेद-प्रभेदपूर्वक वर्णन किया गया है: १. आहारपर्याप्ति, २. शरीरपर्याप्ति, ३. इन्द्रियपर्याप्ति, ४. आनप्राणपर्याप्ति ( इवासोच्छ्वासपर्याप्ति ), ५. भाषापर्याप्ति, ६. मनःपर्याप्ति । इसमें चतुर्दश गुणस्थानों एवं चतुर्दश मार्गणास्थानों का भी समावेश है। मूलाचार की अनेक गाथाएं दशवैकालिक, दशवैकालिक-निर्युक्ति, आवश्यक-निर्युक्ति, पिण्डनिर्युक्ति, भक्तपरिज्ञा, मरणसमाधि आदि व्वेताम्वर ग्रन्थों से मिलती हैं।

### मूलाराधना :

मूलाराघना का दूसरा नाम भगवती-आराघना है। यह भी दिगम्बर सम्प्रदाय का एक प्राचीन ग्रन्थ है। इसमें नामा-नुरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान, सम्यक्चारित्र एवं सम्यक्तप रूप चार प्रकार की मूल आराधनाओं का दो हजार से अधिक गाथाओं में विवेचन है। यह ग्रन्थ चालीस अधिकारों में विभक्त है। इसकी रचना करने वाले आचार्य हैं शिवार्य अथवा शिव-कोटि। मूलाचार की ही भाँति इसकी भी अनेक गाथाएँ आव-रयक-निर्युक्ति,वृहत्कल्प-भाष्य, संस्तारक, भक्तपरिज्ञा, मरणसमाधि आदि व्वेताम्बर ग्रन्थों से मिलती हैं। इस पर अपराजितसूरि, आशाधर आदि की टीकाएँ है। इस ग्रन्थ में आचारांग, कल्प ( वृहत्कल्प ), व्यवहार एवं जीतकल्प का उल्लेख है। इसके मुख्य विषयों के नाम इस प्रकार हैं : मरण व उसके सत्रह भेद, आचेलक्य, लोच, देहममत्वत्याग व प्रतिलेखन (पिच्छिका), रूप चार निर्ग्रन्थलिंग, विनय व उसके भेद, समाधि-अधिकार, अनियत विहार, उपाधित्याग, भावना-अधिकार, सल्लेखना व उसके उपाय, वैयावृत्य व तत्सम्बद्ध गुण, आर्यिका-संगति का त्याग, दुर्जन-संगति का त्याग, दशविधकल्प, आलोचना-अधिकार, योग्यायोग्य वसति, परिचारकों के कर्तव्य, आहार-प्रकरण, क्षपणाधिकार, पंचनमस्कार, पंचमहाव्रत, कषायविजय, चार ध्यान, छः लेश्याएँ, वारह भावनाएँ, मृतकसंस्कार आदि। मार्गणा-अधिकार में आचार (आचारांग), जीत (जीतक लप) व कल्प (वृहत्कल्प) का उल्लेख है। सुस्थित-ग्रधि-

७४: जैन आचार

कार में आगम, आजा, श्रुत, घारणा और जीत रूपपांच प्रकार के व्यवहार का वर्णन है। इसमें व्यवहार सूत्र की प्रधानता बताई गई है। भावना-अधिकार में गजसुकुमार, अन्निकापुत्र, भद्रबाहु, धर्मघोष, चिलातपुत्र आदि अनेक मुनियों की कथाएँ हैं जिन्होंने विविध परीषह सहन कर सिद्धि प्राप्त की।

#### रत्नकरण्डक-श्रावकाचारः

आचार्य समंतभद्रकृत रत्नकरण्डक श्रावकाचार का एक संस्कृत ग्रन्थ है। इसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र रूप त्रिरत्नधर्म की आराधना का उपदेश है। ग्रन्थ में सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन का स्करूप बतलाया गया है एवं उसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि सम्यग्दर्शनयुक्त चांडाल को भी देवसदश समझना चाहिये। मोहरहित अर्थात् सम्यग्दिष्टिसम्पन्न गृहस्य मोक्षाभिमुख होता है। जबिक मोह्युक्त अर्थात् मिथ्यादृष्टिसम्पन्न मुनि मोक्षविमुख होता है। अतएव मोहयुक्त मुनि से मोहरहित गृहस्थ श्रेष्ठ है। इसके बाद आचार्य ने सम्यग्ज्ञान का स्वरूप बताते हुए तद्विपय-गत प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग एवं द्रव्यानुयोग का सामान्य परिचय दिया है। तदनन्तर सम्यक्-चारित्र की पात्रता एवं आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए उसे हिंसा, असत्य, चौर्य, मैथुन एवं परिग्रहात्मक पाप से विरतिरूप वताया है। चारित्र के सकल और विकलरूप दो भेद करके यह उल्लेख किया है कि सकलचारित्र सर्वविरत मुनियों के होता है जविक

विकलचारित्र देशविरत गृहस्थों के होता है। विकलचारित्र के वारह भेद है: पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत। अहिसादि पांच अणुव्रतों का ग्रितचारसिहत स्वरूप समभाते हुए यह प्रतिपादन किया है कि ये पांच अणुव्रत तथा मद्य, मांस और मधु का त्याग ये ग्राठ श्रावक के मूलगुण हैं। ग्रिहसादि अणुव्रतों की ही भांति दिग्वतादि तीन गुणव्रतों एवं देशावकाशिकादि चार शिचाव्रतों का अतिचारसिहत वर्णन किया है। सल्लेखना की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए ग्रंथकार ने संचेप मे समाधि-मरण की विधि का निर्देश किया है एवं सल्लेखना के पांच अतिचार वताये है। अन्त मे श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का स्वरूप समभाया गया है।

## वसुनन्दि-श्रावकाचारः

आचार्यं वसुनिन्दकृत श्रावकाचार ५४६ गाथाप्रमाण है। इसमे उपासक के छोटे-वड़े सभी कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। प्रारम्भ मे आचार्य ने मंगलाचरण करते हुए श्रावकधर्म का प्ररूपण करने की प्रतिज्ञा की है। तदनन्तर श्रावक की निम्नोक्त ग्यारह प्रतिमाओं को आधार बनाकर श्रावकाचार का प्रतिपादन किया है: १. दर्शन, २. व्रत, ३. सामायिक, ४. पौषध, ५. सचित्तत्याग, ६. रात्रिभुक्तित्याग, ७. ब्रह्मचर्यं, ६. आरम्भत्याग, ९. परिग्रहत्याग, १०. अनुमितित्याग,११. उद्दि- ष्टत्याग। चूँ कि ये प्रतिमास्थान सम्यक्त्व से रहित जीव के नहीं होते अतः इसके बाद सम्यक्त्व का वर्णन किया गया है एवं

वताया गया है कि जो सम्यक्तवी जीव पांच उदुम्बरों तथा सात व्यसनों के सेवन का त्याग करता है वह प्रथम प्रतिमाधारी दर्शन-श्रावक कह्लाता है। द्वितीय प्रतिमा मे स्थूल प्राणातिपात-विरति आदि बारह वरतों का पालन किया जाता है। इसी प्रकार श्रागे की प्रतिमाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ मे आचार्य वसुनन्दि ने श्रावक के छोटे-बड़े सभी कर्तव्यों का प्रतिपादन किया है तथापि निम्नलिखित बातों की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से गया है: द्यूत, मद्य, मांस, वेश्या, आखेट, चोरी और परदार-सेवनरूप सात व्यसन व उनसे प्राप्त होने वाले चतुर्गति-सम्बन्धी दुःख; दान, दान के योग्य पात्र, दाता, दातव्य पदार्थं व दानफल; पंचमी, रोहिणी, अधिवनी आदि व्रत-विधान; नाम, स्थापना, द्रव्य, चेत्र, काल और भाव-रूप छः प्रकार की पूजा; जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप व फल से पूजन करने का फल; जिनप्रतिमा-स्थापन, जिन-प्रतिमा-निर्माण, जिनाभिषेक एवं जिनभवन-निर्माण का फल।

# सागार-धर्मामृतः

पण्डितप्रवर आशाधर की श्रावकाचार एवं श्रमणाचार दोनों पर कृतियाँ हैं। उनका सागार-धर्मामृत श्रावकाचार से सम्बन्धित है जबिक अनगार-धर्मामृत का सम्बन्ध श्रमणाचार से है। सागार-धर्मामृत आठ अध्यायों मे विभाजित है। प्रथम अध्याय में सागारधर्म का सामान्य स्वरूप प्रतिपादित करते हुए श्रावक के पाक्षिक, नैष्ठिक व साधकरूप तीन प्रकारों का लक्षण बतावा गवा है। द्वितीय अध्याय पानिकानार से सम्बन्धित है। वतीय लघ्याय में नैष्ठिक आवक्त के आचार पर विशेष प्रकास डाला गया है। चतुर्घ अध्याय में अणुवतपंचक की समीक्षा दी गई है। पंचम अध्याय शीलसप्तक अयोत् दिग्दतादि तीन गुगयतों एवं देशावकाशिकादि चार शिक्षावतों से सम्बन्धित है। पतु अध्याय में श्रावक के आहोरात्रिक आचार पर प्रकार हाला गया है। सप्तम अध्याय में सामायिकादि नौप्रतिमाओं का स्वरूप वताया गया है। अष्टम अध्याय में सल्लेखना की विधि चताई गई है। सागार-धर्मामृत में श्रावकाचार के पूर्ववर्ती सगरत महत्वपूर्ण ग्रंथों का सार समाविष्ट किया गया है। इसमें धावक का कोई भी आवरयक कर्तव्य छुटने नहीं पाया है । तृतीय अध्याय भे सप्त व्यसनों के अतिचारों का वर्णन करके ग्रंथकार ने सागार-धर्मागृत को एक विशेषता प्रदान की है जो पूर्ववर्ती किसी गंध में नहीं पाई जाती।

# अनगार-धर्मामृत:

जिस प्रकार पंडितप्रवर आशाधर के सागार-धर्गागृत में श्रावकाचार के पूर्ववर्ती समस्त ग्रन्थों का सार रामाविष्ट है उसी प्रकार उनके अनगार-धर्मामृत में श्रमणाचार के पूर्ववर्ती राव महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का निचोड़ है। अनगार-धर्मामृत नौ अध्यायों में विभक्त है। पहले ग्रध्याय में धर्म के स्वरूप का निरूपण है। दूसरा अध्याय सम्यक्तव—सम्यग्दर्शन के उत्पादन से राम्बन्धित है। तीसरे अध्याय में सम्यग्ज्ञान की आराधना पर प्रकाश डा

गया है। चौथा अध्याय सम्यक्चारित्र की आराधना पर प्रकाश डालता है। पांचवें अध्याय में पिण्डविशुद्धि का विचार किया गया है। इसमें आहारशुद्धि से सम्बन्धित निम्नोक्त दोषों का प्रतिपादन है: सोलह उद्गम-दोष, सोलह उत्पादन-दोष, दस शंकितादि दोष, अंगार, घूम, संयोजन और प्रमाण-ये ४६ पिण्डदोष; पूय, अस्र, पल, अस्थि, अजिन, नख, कच, मृतविकल-त्रिक, कंद, बीज, मूल, फल, कण और कुण्ड-ये १४ अन्नगत मल; काकादि ३२ अन्तराय। छठे अध्याय में महोद्योग-मार्ग का वर्णन है। इसमे दशलक्षण धर्म, द्वादशविध अनुप्रेक्षा व द्वाविशति परीषहजय का प्रतिपादन किया गया है। सातवें अध्याय में सम्यक् तप की आराधना का उपदेश है। ग्राठवां अध्याय षडा-वश्यक से सम्बन्धित है। नवें ग्रध्याय मे नित्य-नैमित्तिक क्रियाओं पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में लगभग एक हजार इलोक हैं। सागार-धर्मामृत व अनगार-धर्मामृत दोनों पर स्वोपज्ञ टीकाएँ हैं।

्वेताम्बर एवं दिगम्बर परम्पराओं के आचार-विषयक ग्रन्थों के उपर्युक्त परिचय से स्पष्ट है कि इन दोनों परम्पराओं के आचारमूलक सिद्धान्तों व नियमों में कितना साम्य है। मूलतः इनमें कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता। यहाँ तक कि दिगम्बर परम्पराभिमत मूलाचार जो कि इस परम्परा का आचारांग है, श्रमण-श्रमणियों के पारस्परिक व्यवहार का भी यथोचित विधान करता है। इससे स्पष्ट है कि दिगम्बर परम्परा में साध्वीसंस्था भी उसी प्रकार मान्य एवं श्रादरणीय रही है

जिस प्रकार कि साधुसंस्था। यदि ऐसा न होता तो मूलाचार के सामाचाराधिकार में श्रमणियों के कल्प का प्रसंग उपस्थित न होता। शिवार्यकृत मूलाराधना में भी संयतियों के लिये आर्यिका-संगति के त्यागका उपदेश है। इससे भी साध्वी-संस्था की मान्यता सिद्ध होती है। चतुर्विध संघ की सिद्धि के लिये ऐसा होना श्रनिवार्य भी है।

| ٠ |  |  | 7 |
|---|--|--|---|
|   |  |  | , |
|   |  |  | , |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

# श्रावका चार

अणुन्नत गुणन्नत

शिचावत

सल्लेखना अथवा संथारा

प्रतिमाएँ

प्रतिक्रमण

0

वृतधारी गृह्स्य को श्रावक, उपासक, अणुव्रती, देशविरत, सागार आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है। गुणस्थान की दृष्टि से वह पचम गुणस्थानवर्ती माना जाता है। चूँकि वह श्रद्धापूर्वक अपने गुरुजनों स्रर्थात् श्रमणों से निर्ग्रन्थ-प्रवचन का श्रवण करता है अतः उसे श्राद्ध अथवा श्रावक कहा जाता है। श्रमणवर्ग की उपासना करने के कारण वह श्रमणोपासक अथवा उपासक कहलाता है। अणुव्रतरूप एकदेशीय अर्थात् अपूर्ण संयम अयवा विरति धारण करने के कारण उसे अणुव्रती, देशविरत, देशसंयमो अथवा देशसंयती कहा जाता है। चूँकि वह आगार अर्थात् घर में रहता है-उसने घरवार का त्याग नहीं किया है अतएव उसे सागार, आगारी, गृहस्थ, गृही आदि नामों से पुकारा जाता है। श्रावकाचार के ग्रंथों में उपासक-धर्म का प्रतिपादन तीन प्रकार से किया गया है: १. वारह व्रतों के आधार पर, २. ग्यारह प्रतिमाओं के आधार पर, ३. पक्ष, चर्या अथवा निष्ठा एवं साधन के ग्राधार पर । उपासकदशांग, तत्त्वार्थसूत्र, रत्नकरण्डक-श्रावकाचार आदि में सल्लेखनासहित बारह त्रतों के आधार पर श्रावक-धर्म का प्रतिपादन किया गया है। आचार्य कुन्दकुन्द ने चारित्र-प्राभृत में, स्वामी कार्ति-केय ने अनुप्रेक्षा में एवं आचार्य वसुनन्दि ने वसुनन्दि-श्रावकाचार में ग्यारह प्रतिमाओं को आधार बनाकर श्रावक-धर्म का प्ररूपण किया है। पंडित आशाधर ने सागार-धर्मामृत में पक्ष, निष्ठा एवं साधन को आधार बनाकर श्रावक-धर्म का विवेचन किया है। इस पद्धति के बीज आचार्य जिनसेन के म्रादिपुराण (पर्व ३९) में पाये जाते हैं। इसमे सावद्य किया अर्थात् हिसा की शुद्धि के तीन प्रकार बताये गये हैं: पक्ष, चर्या और साधन । निर्प्रथ देव, निर्ग्रन्थ गुरु तथा निर्ग्रन्थ धर्म को ही मानना पक्ष है। ऐसा पक्ष रखने वाले गृहस्थ को पाचिक श्रावक कहते हैं। ऐसे श्रावक की श्रात्मा मे मैत्री, प्रमोद, करुणा व माध्यस्थ्यवृत्ति होती है। जीविह्सा न करते हुए न्यायपूर्वक आजीविका का उपार्जन करना तथा श्रावक के बारह वृतों एवं ग्यारह प्रतिमास्रों का पालन करना चर्या भ्रथवा निष्ठा है। इस प्रकार की चर्या का आचरण करने वाले गृहस्थ को नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। जीवन के अन्त में आहारादि का सर्वथा त्याग करना साधन है। इस प्रकार के साधन को अपनाते हुए ध्यानशुद्धिपूर्वक आत्मशोधन करने वाला साधक श्रावक कहलाता है। उपासक-धर्म का प्रतिपादन करने वाले उक्त तीन प्रकारों मे तत्त्वतः कोई भेद नही है। आहिसादि वारह कत एवं सल्लेखना श्रावक-धर्म के सम्यक् प्रतिपालन के लिए सामान्यतया आवश्यक है। वारह व्रतधारी श्रावक विशेष आत्मसाधना के लिए उपयुक्त समय पर ग्यारह प्रतिमाओं को क्रमशः घारण करता है। पन्न, चर्या अथवा निष्ठा एवं साधन द्वादश व्रतचारी श्रावक की आचार-मर्यादा के ही प्रकारान्तर से किये गये तीन भेद हैं।

श्रावक के बारह वर्तों में से प्रथम पांच अणुव्रत, बाद के तीन गुणव्रत एवं अन्तिम चार शिक्षाव्रत कहलाते हैं। यद्यपि श्वेताम्बर व दिगम्बर ग्रंथों में गुणव्रतों एवं शिक्षाव्रतों के नामों व गणना-क्रम में परस्पर एवं आन्तिरिक दोनों प्रकार के मतभेद हैं तथापि यह कहा जा सकता है कि दिशापिरमाण, भोगोपभोगपिरमाण एवं अनर्थदर्डिवरमण रूप गुणव्रत तथा सामायिक, देशावकाशिक, पौपघोपवास एवं अतिथिसंविभाग रूप शिक्षाव्रत साधारणतया अभीष्ट एवं उपयुक्त है। उपासकदशांग में गुणव्रतों एवं शिक्षाव्रतों का संयुक्त नाम शिक्षाव्रत ही दिया है तथा पंच-अणु-व्रतों व सप्त-शिक्षाव्रतों को द्वादश प्रकार के गृहस्थ-धर्म के अंग कहा है।

#### अणुव्रतः

श्रमण के श्राहिसादि पाँच महावतों की अपेचा लघु होने के कारण श्रावक के प्रथम पाँच व्रत अणुव्रत अर्थात् लघुव्रत कहलाते हैं। जिस प्रकार सर्वविरत श्रमण के लिए पांच महा-व्रत प्राणभूत हैं उसी प्रकार श्रावक के लिए पाँच अणुव्रत जीव-नरूप हैं। जैसे पाँच महाव्रतों के अभाव मे श्रामण्य निर्जीव होता है वैसे ही पाँच अणुव्रतों के अभाव में श्रावक-धर्म निष्प्राण होता है। यही कारण है कि ग्रणुव्रतों को श्रावक के मूलगुण कहा गया है। इस दृष्टि से दिशापरिमाणादि शेष सात व्रतों को श्रावक के उत्तरगुण कह सकते हैं। इस प्रकार जैसे मुनि अर्थात् श्रमण के गुण मूल एवं उत्तर गुणरूप दो विभागों में विभक्त हैं वैसे ही श्रमणोपासक श्रावक के गुण भी मूलगुण एवं उत्तरगुण के रूप में विभाजित हैं। मूलगुण श्रमण-धर्म अथवा श्रावक-धर्म के आधारभूत स्तम्भ हैं। उत्तरगुण मूलगुणों की पृष्टि एवं दृढता के लिए हैं। श्रावक के मूलगुणरूप पाँच अणुव्रतों के नाम इस प्रकार हैं: १. स्थूल प्राणातिपात-विरमण, २. स्थूल मृषावाद-विरमण, ३. स्थूल अदत्तादान-विरमण, ४. स्वदार-संतोष, ४. इच्छा-परिमाण।

१. स्थूल प्राणातिपात-विरमण—सर्वविरत प्रथीत् महाव्रती मुनि प्राणातिपात अर्थात् हिसा का पूर्णं त्यागी होता है (प्रमाद-जन्य अथवा कषायजन्य हिंसा का सर्वथा त्याग करता है) जब कि देशविरत ग्रर्थात् अणुव्रती श्रावक केवल स्थूल हिंसा का त्याग करता है क्यों कि गृहस्थ होने के नाते उसे ग्रनेक प्रकार से सूचम हिसा तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए श्रावक का प्राणातिपात-विरमण अर्थात हिंसा-विरति स्थूल है—दीर्घ है। श्रमण की सर्व हिंसा-विरति की तुलना में श्रावक की स्थूल हिंसा-विरति देश-विरित अर्थात् आंशिक विरित कही जाती है। इसके द्वारा व्यक्ति आंशिक अहिंसा की साधना करता है—अहिंसावृत का आंशिक रूप से पालन करता है। श्रमण मन, वचन अथवा काया से किसी भी प्राणी की-चाहे वह त्रस हो अथवा स्थावर-न तो हिंसा करता है, न किसी से करवाता है और न करने वाले का समर्थन ही करता है। इस प्रकार श्रमण हिंसा का तीन योग (मन, वचन व काया) और तीन करण (करना, करवाना व अनुमोदन करना) पूर्वक त्याग करता है। उसका यह त्याग

सर्वविरति कहलाता है। श्रावक इस प्रकार हिसा का त्याग नही करता । वह केवल त्रस (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एवं पंचेन्द्रिय) प्राणियों की हिंसा से विरत होता है। उसकी यह विरति तीन योग व तीन करणपूर्वक नही होती अपितु तीन योग व दो करणपूर्वक ही होती है। वह निरपराध प्राणियों को मन, वचन अथवा काया से न स्वयं मारता है और न दूसरों से मरवाता है। परिस्थितिविशेष में स्थूल हिंसा का समर्थन करने की वह छूट रखता है। यह श्रावक की देशविरति अथवा उपासक का स्थूल प्राणातिपात-विरमण वृत है। श्रावक ऐसी कोई भी प्रवृत्ति करने के लिए स्वतन्त्र होता है जिसमें स्थूल हिंसा की संभावना न हो । इस प्रकार की प्रवृत्ति वह दूसरों से भी करवा सकता है। ऐसा करने में उसके व्रतभंग का कोई प्रश्न उप-स्थित नहीं होता। वह कोई भी कार्य करता है अथवा करवाता है, इसकी पूरी सावधानी रखता है कि किसी को कप न हो, किसी को चोट न पहुँचे, किसी की हिंसा न हो, किसी के प्रति अन्याय न हो। विवेकपूर्वक पूर्ण सावधानी रखते हुए कार्य करने पर भी किसी की हिंसा हो जाय तो श्रावक के अहिसा-व्रत का भंग नहीं होता। कर्तव्य-अकर्तव्य एवं न्याय-अन्याय का विवेक न रखना हिंसा को प्रोत्साहन देना है। इससे र्थीहसा-व्रत की रक्षा नहीं हो सकती। अहिसा की रक्षा के लिए विवेकशीलता—सत्यासत्यविचारणा अनिवार्य है। विचार की सूक्ष्मता, गंभीरता एवं यथार्थता तथा दृष्टि की विशालता, अमू-ढता एवं निष्पक्षता अहिसा की सुरत्ता के सुदृढ साधन हैं— अमोघ अस्त्र हैं । इनके अभाव में अहिसा निष्प्राण होकर जडवत् हो जाती है-मर जाती है। अहिसा-व्रत का पालन करने वाला श्रावक जितना किसी को मारने में भय का अनुभव करता है उतना मरने में नहीं। वह अपनी वृत-रक्षा के लिए सदैव प्राणी-त्सर्गं करने को तैयार रहता है। वह न स्वयं भयभीत होता है; न किसी को भयभीत करता है। हिसा व अन्याय के सामने सिर भुकाना उसका काम नही। वह वीरता व विवेकपूर्वक हिसा व अन्याय का प्रतीकार करता है--सामना करता है। निर्भयता अर्थात् वीरता अहिंसादि व्रतों का आधार-स्तम्भ है। कायर अर्थात् डरपोक व्यक्ति न तो अपनी रक्ता कर सकता है, न अपने व्रतों की । उसकी कायरतापूर्ण प्रवृत्तियों से हिसा, अन्याय एवं अनाचार को ही प्रोत्साहन मिलता है। जिसे अपने शरीर का अत्यधिक मोह होता है वह न श्रावक के अहिसादि अणुव्रतों का यथार्थ पालन कर सकता है, न श्रमण के अहिसादि महाव्रतों को सम्यक्तया निभा सकता है। वह हमेशा दूसरों से डरता रहता है। उसके द्वारा न किसी का हिंसक प्रतीकार संभव होता है, न किसी का अहिंसक प्रतीकार। वह दव्व वन कर न्याय-ग्रन्याय सब कुछ चुपचाप सह लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने व्रतों का पालन कैसे कर सकता है, अपने कर्तव्य-धर्म को कैसे निभा सकता है ? सच्चा श्रावक एवं सच्चा श्रमण वही है जो कष्टों का वीरतापूर्वक सामना करता है, उनसे भयभीत होकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं करता। किसी कप्ट का किस प्रकार सामना करना- यह तद्विपयक परिस्थिति एवं सामना करने वाले की मानसिक भूमिका व वृतमर्यादा पर निर्भर है। इसके विषय में किसी प्रकार का ऐकान्तिक विद्यान अथवा आग्रह नहीं है।

सावधानीपूर्वक वत का पालन करते हुए भी कभी-कभी प्रमादवश ग्रथवा अज्ञानवश दोप लगने की संभावना रहती है। इस प्रकार के दोवों को अतिचार कहा जाता है। स्थूल म्रहिंसा अथवा स्थूल प्राणातिपात-विरमण के पाच मुख्य अतिचार हैं: १. वन्ध, २. वध, ३. छविच्छेद, ४. अतिभार ५. अन्नपान-निरोध। ये अथवा इसी प्रकार के अन्य अतिचार श्रावक के जानने योग्य हैं, आचरण करने योग्य नहीं । वन्घ का अर्थ है किसी त्रस प्राणी को कठिन वंघन से वांघना अथवा उसे अपने इप्ट स्थान पर जाने से रोकना। अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को निश्चित समय से अधिक काल तक रोकना, उनसे निर्दिष्ट समय के उपरान्त कार्य लेना, उन्हें अपने इष्ट स्थान पर जाने मे अंतराय पहुँचाना आदि वंघ के ही अन्तर्गत हैं। किसी भी त्रस प्राणी को मारना वध है। पीटना भी वध का ही एक रूप है। अपने आश्रित व्यक्तियों को अथवा अन्य किसी को निर्दयतापूर्वक या क्रोधवश मारना-पीटना, गाय, भैंस, घोड़ा, बैल आदि को लकड़ी, चाबुक, पत्थर ग्रादि से मारना, किसी पर अनावश्यक अथवा अनुचित आर्थिक भार डालना, किसी की लाचारी का अनुचित लाभ उठाना, किसी का अनैतिक ढंग से शोषण कर अपनी स्वार्थपूर्ति करना आदि वध में समाविष्ट हैं। प्रत्यच या परोक्ष रूप से किसी प्राणी की हत्या करना, किसी को मारना-पीटना, संताप पहुँचाना, तड़फाना, चूसना आदि वध के ही विविध रूप हैं। अनीतिपूर्वक किसी की आजीविका छीनना अथवा न ए करना भी वध का ही एक रूप है। संक्षेप में स्वार्थवश किसी निरपराधी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रहार करना वध है। इस अतिचार से चचने का यही उपाय है कि जिस प्रवृत्ति में प्रत्यत्त या अप्रत्यक्ष रूप से त्रस प्राणियों की हिसा होती हो-वध होता हो उस प्रवृत्ति से निलिप्त रहा जाय-अलग रहा जाय। जिस व्यक्ति में स्वार्थ-भावना जितनी कम होगी वह वध के अतिचार से उतना ही दूर रहेगा । निःस्वार्थ एवं परोपकारमूलक प्रवृत्ति स्वाभाविकतया हिसादोष से दूर रहती है। जिसके हृदय में सर्वहित की भावना विद्यमान होगी वह किसी का वध क्यों करेगा ? जिसे किसी के प्रति राग अथवा द्वेष नहीं होगा वह किसी की हिसा क्यों करेगा? परोपकारी के हृदय में सबकी रचा करने की भावना होती है, किसी का वध करने की नहीं। वह जो कुछ भी प्रवृत्ति करता है, सार्वजनिक हित के लिए करता है, किसी के अहित के लिए नहीं। इसीलिए उसकी प्रवृत्ति शुद्ध एवं अहिंसक मानी जाती है। महात्मा गांधी ने इस प्रकार की ग्रहिसक प्रवृत्ति के अनेक प्रयोग किये जो एक आदर्श श्रावक के लिए अनुकरणीय हैं-आचरणीय हैं। महान् एवं पितत्र प्रवृत्ति में यदि ग्रल्प हिंसा होती भी हो तो वह नगण्य है। उससे प्रवृत्ति की पवित्रता एवं महानता अल्प नही होती । जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य महान् एवं पवित्र हो, जिसके पीछे रही हुई भावना प्रशस्त एवं उदात्त हो, जिसका संचालन विवेक एवं सतर्कता से हो वह अल्पारंभ अर्थात् अल्प हिसा के कारण

दूपित नहीं हो जाती। इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाला श्रावक वधदोप का भागी नही होता। स्यूल अहिंसा का तीसरा अति-चार छविच्छेद है। किसी भी प्राणी के अंगोपांग काटना छविच्छेद कहलाता है। चूंकि छविच्छेद से प्राणी को पीड़ा होती है अतः वह त्याज्य है। छविच्छेद की तरह वृत्तिच्छेद भी दोपयुक्त है। किसी की वृत्ति अर्थात् आजीविका का सर्वथा छेद करना याने रोजी छीन लेना तो वधरूप होने के कारण दोपयुक्त है ही, उचित पारिश्रमिक में न्यूनता करना, कम वेतन देना, कम मजदूरी देना, अनुचित रूप से वेतन या मजदूरी काट लेना, नौकर या मजदूर को छुट्टी आदि की पूरी सुविधाएँ न देना आदि कियाएँ भी छविच्छेद की ही भाँति दोपयुक्त हैं। चौथा अतिचार अतिभार है। बैल, ऊँट, अरव आदि पशुओं पर अथवा मजदूर, नौकर आदि मनुष्यों पर उनकी शक्ति के अतिरिक्त बोभ लादना अतिभार कहलाता है। शक्ति एवं समय होने पर भी अपना काम खुद न कर दूसरों से करवाना अथवा किसी से शक्ति से अधिक काम लेना भी अति-भार ही है। पांचवां अतिचार अन्नपानितरोध है। किसी के खान-पान में रुकावट डालने वाला इस अतिचार का भागी होता है। नौकर आदि को समय पर खाना न देना, पूरा खाना न देना, ठीक खाना न देना, अपने पास संग्रह होने पर भी आवश्यकता के समय किसी की सहायता न करना, अपने अधीनस्थ पशुओं एवं मनुष्यों को पर्याप्त खाना आदि न देना अन्नपानिनरोध नही है तो क्या है ? अहिंसा की आराधना करने वाले श्रावक को इन सब अतिचारों से दूर रहना चाहिए—इस प्रकार के अनेक दोषों से

९२ : जैन आचार

# वचना चाहिए।

२. स्थूल मृषावाद-विरमण-जिस प्रकार श्रमणीपासक के लिए स्थूल प्राणातिपात अर्थात् हिंसा से बचना आवश्यक है उसी प्रकार उसके लिए स्थूल मृषावाद अर्थात् भूठ से बचना भी जरूरी है। जिस प्रकार हिसा न करना प्राणीतिपात-विरमण वृत का निषेधात्मक पक्ष है तथा रक्षा, अनुकम्पा, परोपकार आदि करना अहिसा का विधेयात्मक रूप है उसी प्रकार असत्य वचन न बोलना मृषावाद-विरमण वृत का निषेधात्मक पक्ष है तथा सत्य वचन बोलना इस व्रत का विधेयात्मक रूप है। इससे व्यक्ति को सत्यनिष्ठ होने की शिचा मिलती है। उसके जीवन में सचाई व ईमानदारी का विकास होता है। अहिंसा की आराधना के लिए सत्य की आराधना अनिवार्य है। भूठा व्यक्ति सही ग्रर्थं मे अहिसक नही हो सकता । सच्चा अहिसक कभी असत्य आचरण नही कर सकता। सत्य और अहिसा का इतना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक के अभाव मे दूसरे की आराधना अशक्य है। ये दोनों परस्पर पूरक तथा अन्योन्याश्रित हैं। अहिसा यथार्थता को सुरूप प्रदान करती है जबकि यथार्थता अहिसा की सुरत्ता करती है। अहिसा के विना सत्य नग्न अथवा कुरूप होता है जवकी सत्यरिहत अहिंसा मरणोन्मुख अथवा अरिचत होती है। जोवित रहते हुए मनुष्य हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं कर सकता । खान-पान, हलन-चलन, श्वासोच्छ्वास आदि मे होने वाली सूक्ष्म हिंसा को मानव दूर नहीं कर सकता। असत्य के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। मनुष्य असत्य को पूर्णरूप से

# छोड़ सकता है।

गृहस्य के लिए साघारणतया मृपावाद का सर्वया त्याग अर्थात् सूक्ष्म असत्य का परित्याग शक्य नहीं होता। हां, वह स्थूल मृवावाद का त्याग अवश्य कर सकता है। इसीलिए श्रावक के लिए स्थूल प्राणातिपात-विरमण के विधान की भांति स्थूल मृषावाद-विरमण का भी विघान किया गया है। स्थूल भूठ का त्याग भो साधारणतया स्थूल हिंसा के त्याग के ही समान दो करण व तीन योगपूर्वक होता है। स्थूल भूठ किसे समझना चाहिए ? जिस भूठ से समाज में प्रतिष्ठा न रहे, साथियों मे प्रामाणिकता न मानी जाय, लोगों में अप्रतीति हो, राजदण्ड का भागी होना पड़े उसे स्थूल भूठ समभना चाहिए। इस प्रकार के भूठ से मनुष्य का चतुर्मुखी पतन होता है। अनेक कारणों से मनुष्य स्थूल भूठ का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए अपने पुत्र-पुत्रियों के विवाह के निमित्त सामने वाले पत्त के सम्मुख भूठी प्रशंसा करना-करवाना, पशु-पक्षियों के ऋय-विऋय के निमित्त मिथ्या प्रशंसा का ग्राश्रय लेना, भूमि के सम्बन्ध में भूठ बोलना-बुलवाना, ग्रन्य वस्तुओं के विषय मे भूठ का प्रयोग करना, नौकरी आदि के लिए ग्रसत्य का आश्रय लेना, किसी की घरोहर आदि दवाकर विश्वासघात करना, भूठी गवाही देना-दिलाना, रिश्वत खाना-खिलाना, झूठे को सच्चा या सच्चे को भूठा सिद्ध करने का प्रयत्न करना आदि। श्रावक के इस प्रकार का भूठ बोलने-बुलवाने का मन, वचन व तन से त्याग होता है।

सावधानीपूर्वक स्थूल मृषावाद-विरमण वृत का पालन करते हुए भी एतद्विषयक जिन अतिचारों —दोषों की संभावना रहती है वे प्रधानतया पांच प्रकार के हैं: १. सहसा-अभ्याख्यान, २. रहस्य-अभ्याख्यान, ३. स्वदार अथवा स्वपति-मंत्रभेद, ४. मृषा-उपदेश, ४. कूट-लेखकरण। बिना सोचे-समझे, विना देखे-सुने किसी के विषय में कुछ धारणा बना लेना अथवा निर्णय दे देना, किसी पर मिथ्या कलंक लगाना, किसी के प्रति लोगों में गलत धारणा पैदा करना, सज्जन को दुर्जन, गुणी को स्रवगुणी, ज्ञानी को अज्ञानी कहना अदि सहसा-अभ्याख्यान अतिचार के अन्तर्गत हैं। किसी की गुह्य बात किसी के सामने प्रकट कर उसके साथ विश-वासघात करना रहस्य-अभ्याख्यान है। श्रावक को किसी की गोपनीय बात अन्य के सामने प्रकट कर किसी को घोखा नहीं देना चाहिए। पति-पत्नी का एक दूसरे की गुप्त बातों को किसी अन्य के सामने प्रकट करना स्वदार अथवा स्वपति-मंत्रभेद है। इससे कुटुम्ब मे क्लेश पैदा होता है तथा बाहर बदनामी होती है। किसी को सच भूठ समभा कर कुमार्ग पर लेजाना मृषोपदेश है। झूठे लेख लिखना, भूठे दस्तावेज तैयार करना, झूठे हस्ता-क्षर करना अथवा भूठा अगूंठा लगाना, भूठे बही-खाते तैयार करना, भूठे सिक्के बनाना अथवा चलाना आदि कूट-लेखकरण अतिचार के अन्तर्गत हैं। श्रावक को इन सबसे अथवा इस प्रकार के अन्य अतिचारों से वचना चाहिए । उसे सदा सावधान रह कर सत्य की आराधना करनी चाहिए। सावधानीपूर्वक व्रत की श्राराघना करने वाला व्यक्ति सहसा दोप का भागी नही वनता ।

३. रथुल अदत्तारान-जिरसण—अहिसा व सत्य के सम्यक् पालन के लिए अचौर्य अर्थात् अदत्तादान-विरमण आवश्यक है। श्रावक के लिए जिस प्रकार का अचोर्य अथवा अस्तेय :आवश्यक माना गया है उसे स्थूल अदत्तादान-विरमण कहते हैं। साधु के लिए तो विना अनुमित के दतशोधनार्थ तृण उठाना भी वर्जित है अर्थात् वह विना दी हुई कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं , करता। श्रावक के लिए ऐसा आवश्यक नहीं माना गया है। वह सूक्ष्म अदत्तादान का त्याग न भी करे तथापि उसे स्थूल अदत्तादान का त्याग तो करना ही पड़ता है । अदत्तादान का 'शब्दार्थ है विना दी हुई वस्तु ( अदत्त ) का ग्रहण ( आदान )। इसे सामान्य भाषा मे चोरी कहते हैं। श्रावक के लिए ऐसी चोरी का त्याग अनिवार्य है जिससे राजदण्ड भोगना पड़े, समाज मे अविश्वास उत्पन्न हो, प्रामाणिकता नष्ट हो, प्रतिष्ठा को धक्का लगे। श्रावक का इस प्रकार की चोरी का त्याग ही जैन आचार-शास्त्र मे स्थूल अदत्तादान-विरमण वृत के नाम से प्रसिद्ध है। स्थूल चोरी के कुछ उदाहरण ये हैं: किसी के घर श्रादि में सेंघ लगाना, किसी की गाँठ काटना, किसी का ताला तोड़ना, किसी को लूटना, किसी की चीज विना पूछे उठा कर रख लेना, किसी का गड़ा हुआ घन निकाल लेना, डाका डालना, ठगना, मिली हुई वस्तु का पता लगाने की कोशिश न करना अथवा पता लगने पर भी उसे न लौटाना, चौर्य बुद्धि से किसी की वस्तु उठा लेना अथवा अपने पास रख लेना आदि । आवश्यकता से ग्रधिक , संग्रह करना अथवा किसी वस्तु का अनुचित उपयोग करना भी

एक प्रकार को चोरी है जिसका सम्बन्ध परिग्रह-वृत्ति तथा अवि-वेक से है। श्रावक चोरी का त्याग भी साधारणतया दो करण व तीन योगपूर्वक ही करता है।

अदत्तादान-विरमण व्रत के मुख्य पांच अतिचार हैं: १. स्तेनाहृत, २. तस्करप्रयोग, ३. राज्यादिविरुद्ध कर्म, ४. कूट-त्तोल-कूटमान, ५. तत्प्रतिरूपक व्यवहार । अज्ञानवश यह समभ कर कि चोरी करने व कराने में पाप है किन्तु चुराई हुई वस्तु लेने में क्या हर्ज है, चोरी का माल लेना स्तेनाहृत अतिचार है। चोरी की वस्तु सस्ते भाव मे मिला करती है जिससे लेने वाला लोभवश औचित्यानौचित्य का विचार नही करता। श्रावक को इस अतिचार से वचना चाहिए । चोरी का माल खरीदने से चोरी को प्रोत्साहन मिलता है। श्रावक को इस प्रकार का माल खरीद कर चोरी को प्रोत्साहन नही देना चाहिए-चोरी का निमित्त नही बनना चाहिए—चोरी नहीं करवानी चाहिए । चोरी करने की प्रेरणा देना, चोर को सहायता देना, तस्कर को शरण देना, शस्त्रास्त्र आदि द्वारा डाकुओं की मदद करना, लुटेरों का पच लेना आदि कियाएँ तस्करप्रयोग के अन्तर्गत हैं। प्रजा के हित के लिए वने हुए राज्य आदि के नियमों को भंग करना राज्यादिविरुद्ध कर्म है। इस अतिचार के अन्तर्गत निम्नोक्त कार्यों का समावेश होता है: अवैधानिक व्यापार करना, कर चुराना, विना अनुमति के परराज्य की सीमा मे प्रवेश करना, निषिद्ध वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा एक देश से दूसरे देश में लाना-लेजाना, राज्यहित के विरुद्ध गुप्त कार्य करना,

स्वार्थवश राज्य के किसी भी कानून का भंग करना, समाज के किसी भी हितकर नियम की अवहेलना करना आदि। लेन-देन में न्यूनाधिकता का प्रयोग करना क्षटतोल-क्षटमान कहलाता है। इससे व्यक्ति की अप्रामाणिकता प्रकट होती है। प्रामाणिक व्यक्ति किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता। वह किसी के अज्ञान अथवा विश्वास का अनुचित लाभ नहीं उठाता। लेन-देन में धूर्तता का प्रयोग कर कम-ज्यादा तोलना, नापना, गिनना सामनेवाले के साथ विश्वासघात करना है। वस्तुओं में मिलावट करना तत्प्र-तिरूपक व्यवहार है। वहुमूल्य वस्तु में अल्पमूल्य वस्तु मिलाना, शुद्ध वस्तु में अनुद्ध वस्तु मिलाना, सुपथ्य वस्तु में कुपथ्य वस्तु मिलाना और इस प्रकार अनुचित लाभ उठाना श्रावक के लिए वर्जित है।

४. रवदार-सन्तोष—ग्रपनी भार्या के सिवाय शेप समस्त स्थियों के साथ मैथुनसेवन का मन, वचन व कायापूर्वक त्याग करना स्वदार-संतोप व्रत कहलाता है। जिस प्रकार श्रावक के लिए स्वदार-संतोप का विधान है उसी प्रकार श्राविका के लिए स्वपति-संतोप का नियम समभना चाहिए। अपने भर्ता के अतिरिक्त अन्य समस्त पुरुपो के साथ मन, वचन और काया-पूर्वक मैथुनसेवन का त्याग करना स्वपति-संतोष कहलाता है। श्रावक के लिए स्वदार-संतोष एवं श्राविका के लिए स्वपति-संतोष अनिवार्य है। श्रमण-श्रमणी के लिए मैथुन का सर्वथा त्याग विह्त है जबिक श्रावक-श्राविका के लिए मैथुन को मर्यादा निश्चित की गई है। स्थूल प्राणातिपात-विरमण आदि की समकक्ष भाषा में इसे स्थूल मैथुन-विरमण कह सकते हैं। इसका पालन दो करण व तीन योगपूर्वक आवश्यक न माना जाकर साधारणतया एक करण व तीन योगपूर्वक ही जरूरी माना गया है। किसी भी व्रत के सम्यक् पालन के लिए शील अर्थात् सदाचार आवश्यक है। श्रावक पूर्ण ब्रह्मचारी नही होता अपितु आंशिक ब्रह्मचारी होता है। उसकी शीलमर्यादा स्वदारसंतोष तक होती है। स्वदारसंतोष का अर्थ है समाज-सम्मत अथवा कानूनसम्मत विवाहपद्धति द्वारा पत्नीरूप से गृहीत स्त्री के साथ मैथुन-सेवन की मर्यादा। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि यह व्रत विवाहित व्यक्ति के लिए है न कि अविवाहित व्यक्ति के लिए। किसी का किसी कारण से चाइते हुए तथा विवाहयोग्य होते हुए भी विवाह अथवा पुनरिवाह न हुआ हो तथा होने की संभावना भी न हो किन्तु वह मैथुन का सर्वथा त्याग न कर सकता हो तो उसके लिए स्थूल मैथुन-विरमण व्रत की क्या व्यवस्था है ? दूसरे शब्दों मे जो व्यक्ति स्वदारसंतोष की परिभाषा में नहीं आता उसके लिए चतुर्थ अणुवृत का क्या रूप है ? इसका कोई स्पष्ट समाधान अथवा विघान शास्त्रों में दृष्टिगोचर नहीं होता । स्यूल मैथुन-विरमण के पीछे जो विधे-यात्मक भावना रही हुई है वह है मर्यादित मैथुन-सेवन की। इस दृष्टि से यदि ऐसा अपवादरूप व्यक्ति विवशता के कारण सार्वजिनक मर्यादा का ध्यान रखते हुए किसी विवाहेतर पद्धति से एक निश्चित सीमा वांघकर अपनी मैथुनेच्छा पूरी करता है तो क्या उसके स्यूल मैथुन-विरमण वृत का भंग होता है?

क्या वह चतुर्थ अणुव्रतधारी नही हो सकता ? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब श्रावक मैथुनसेवन की स्वदार-संतोपरूप मर्यादा निश्चित करता है तो उसमे परदारत्याग, वेश्यात्याग, कुमारिकात्याग आदि स्वतः आ जाता है।ऐसा होते हुए भी कई वार विषयवृत्ति की अधीनता के कारण वह जाने-अजाने ऐसी-ऐसी गलत गलियां निकालता है जिनसे वृतभंग भी न हो और मैथुनेच्छा भी पूरी हो जाय । यही गलियां स्थूल मैथुन-विरमण वृत के अतिचार हैं। ये दोपरूप होने के कारण त्याज्य हैं। इनका शास्त्रकारों ने अन्य व्रतों के ग्रतिचारों की ही भांति निम्नोक्त पाँच रूपों में प्रति-पादन किया है: इत्वरिक-परिगृहीता-गमन, अपरिगृहीता-गमन, अनंगक्रीडा, परविवाद्दकरण और कामभोग-तीवाभिलाषा। जो स्त्रियाँ परदारकोटि में नहीं आतीं ऐसी स्त्रियों को घन आदि का लालच देकर कुछ समय तक ग्रपनी वना लेना अर्थात् स्वदार-कोटि मे ले आना तथा उनके साथ कामभोग का सेवन करना इत्वरिक-परिगृहोता-गमन कहलाता है। इत्वर अर्थात् अल्पकाल, परिग्रहण अर्थात् स्वीकार, गमन अर्थात् कामभोग-सेवन । इत्व-रिक-परिगृहीता-गमन अर्थात् अल्पकाल के लिए स्वीकार की हुई स्त्री के साथ कामभोग का सेवन करना—कुछ समय के लिए रखी हुई किसी महिला के साथ मैथुनसेवन करना। जो स्त्री अपने लिए अपरिगृहीत अर्थात् अस्वीकृत है उसके साथ कामभोग का सेवन करना अपरिगृहीता-गमन है। इस प्रकार की स्त्रियों में निम्नोक्त स्त्रियों का समावेश होता है: जिसके साध

सम्बन्घ निश्चित हो गया हो किन्तु विवाह न हुआ हो, जो अवि-चाहित कन्या के रूप में ही हो, जिसका पति मर गया हो, जो वेश्या का व्यवसाय करती हो, जो अपने पति द्वारा छोड़ दी गई हो अथवा जिसने अपने पति को छोड़ दिया हो, जिसका पति पागल हो गया हो, जो अपनी दासी अथवा नौकरानी के रूप मे काम करती हो, इत्यादि । इन सब प्रकार की स्त्रियों के साथ स्वदारसंतोष, जिसका कि निषेघात्मक रूप परदारविवर्जन है, का पूरा अर्थ न समझने के कारण अथवा भूल से मैथुनसेवन का प्रसंग उपस्थित होना अपरिगृहोता-गमन अतिचार है। जिस-किसी स्त्री के साथ कामोत्तेजक क्रीड़ा करना, जिस-किसी स्त्री का कामोत्तेजक आलिंगन करना, हस्तकर्म आदि कुचेष्टाएं करना, कृत्रिम साधनों द्वारा कामाचार का सेवन करना आदि कामवर्धक प्रवृत्तियाँ अनंगक्रीडा के अन्तर्गत आती हैं। कन्यादान मे पुण्य समझ कर अथवा रागादि के कारण दूसरों के लिए लड़के-लड़िक्याँ हूढना, उनकी शादियाँ करना आदि कर्म परविवाहकरण अतिचार के अन्तर्गत हैं । कर्तव्यवुद्धि अथवा सहायताबुद्धि से वैसा करने में कोई दोष नहीं। स्वसन्तति के विवाह आदि का दायित्व तो स्वदारसंतोप से सम्बद्ध होने के कारण श्रावक पर स्वतः आ जाता है। अतएव अपने पुत्र-पुत्रियों की शादी आदि का समुचित प्रवन्घ करना श्रावक के चतुर्थं अणुव्रत स्वदार-सन्तोप की मर्यादा के ही अन्तर्गत है। पाँच इन्द्रियों मे से चक्षु और श्रोत्र के विषय रूप और शब्द को काम कहते हैं क्योंकि इनसे कामना तो होती है किन्तु भोग नहीं होता। घ्राण, रसना व स्पर्शन के विषय

गंध, रस व स्वर्श भोगरूप हैं क्योंकि ये तीनों इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय के भोग से ही तृप्त होती हैं। इन कामरूप एवं भोगरूप विपयों मे अत्यन्त आसन्ति रखना अर्थात् इनकी अत्यधिक आकांचा करना कामभोग-तीव्राभिलाषा अतिचार कहलाता है। वाजी-करण आदि के सेवन द्वारा अथवा कामशास्त्रोक्त प्रयोगों द्वारा मैथुनेच्छा को अधिकाधिक उद्दीप करना भी कामभोग-तीव्राभि-लाषारूप अतिचार है। अपनी पत्नी के साथ अमर्यादित ढग से मैथुन का सेवन करना भी कामभोग-तीव्राभिलापा अतिचार ही कहलाता है क्योंकि इससे सन्तोपगुण का घात होता है तथा मन में सदा कामोत्तेजना वनी रहती है जो ग्रपने आप के लिए तथा अपनी पत्नी के लिए दु:खदायी होती है। उपर्युक्त अति-चारों से सदाचार दूपित होता है। अतः श्रावक को इनसे वचना चाहिये। श्राविका के लिए स्वपति-सन्तोषरूप स्थूल मैथुन-वि-रमण वृत का तथा तद्विषयक समस्त अतिचारों का आवश्यक परिवर्तन के साथ यथोचित शब्दों में संयोजन कर लेना चाहिए। ५ इच्छा-पश्माण-मनुष्य की इच्छा को आकाश के समान अनन्त कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि इच्छा पर नियन्त्रण न किया जाय तो वह कदापि तृप्त नही हो सकती। इच्छातृप्ति का श्रेष्ठ उपाय है इच्छा-नियन्त्रण। गृहस्थाश्रम मे रहते हुए इच्छाओं का सर्वथा त्याग संभव नही । हां, इच्छाओं की मर्यादा अवश्य बांधी जा सकती है । इसी इच्छामर्यादा अथवा इच्छानियन्त्रण का नाम है इच्छा-परिमाण। यह श्रावक का पांचवा अणुव्रत है। जब इच्छा परिमित हो जाती है तब तद्-

मूलक ममत्व तथा तज्जन्य संग्रह अथवा परिग्रह भी परिमित हो जाता है। परिणामतः श्रावक जो कुछ भी उपार्जन अथवा संग्रह करता है वह केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही होता है। उससे वह संतोषपूर्वक अपनी तथा अपने आश्रितों की परि-मित इच्छा की पूर्ति करता है। श्रावक की इस प्रकार की परि-ग्रह-परिमिति का ही दूसरा नाम स्थूल परिग्रह-विरमण है। मनुष्य को उतना ही संग्रह करना अथवा रखना चाहिये जितना कि उसके लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो। अनावश्यक सग्रह से समाज मे विषमता पैदा होती है। इस विषमता के कारण समाज अनेक प्रकार की बुराइयों को जन्म देता है। समाज मे जो शोषणवृत्ति, पारस्परिक अविश्वास, ईष्यी-द्वेष, छल-कपट, दुःख-दारिद्रय, शोक-संताप, लूट-खसोट आदि देखने को मिलते हैं उनका प्रधान कारण परिग्रहवृत्ति,संग्रह्खोरी अथवा संचयबुद्धि है। शोषक पूँजीवाद की जड़ भी यही है । दूषित साम्यवाद भी इसी पर आधारित है। परिग्रहवृत्ति की परिमितता से ही सरल एवं सच्चे समाजवाद की स्थापना हो सकती है। दंभरिहत परिग्रह-परि-माण से ही यथार्थ सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा हो सकती है। इससे व्यक्ति के जीवन में सरलता, सादगी एवं सदाचरण की वृद्धि होती है तथा पारस्परिक विद्वेष एवं संघर्ष को कमी होती है। परिग्रह की परिमितता अहिंसक एवं सत्यनिष्ठ समाज के विकास के लिये अनिवार्य है। इसके विना न अहिसा की रक्षा हो सकती है, न सत्यादि की।

जैन शास्त्रकारों ने समस्त परिग्रह का निम्नोक्त नौ प्रकारों

में समावेश किया है : १. चेत्र, २. वस्तु, ३. हिरण्य, ४. सुवर्ण, ५. धन, ६. घान्य, ७. द्विपद, ८. चतुष्पद, ९. कुप्य । क्षेत्र अर्थात् खेत, बगीचा, चारागाह आदि । वस्तु अर्थात् मकान, दुकान, गोदाम आदि। हिरण्य अर्थात् चांदी के वर्तन, आभूषण तथा ग्रन्य उपकरण । सुवर्ण अर्थात् सोने के वर्तन, ग्राभूषण तथा अन्य उपकरण । रुपया-पैसा, रत्न-जवाहरात, ऋय-विऋयरूप सोना-चाँदी, कल-कारखाने आदि धन के अन्तर्गत हैं। गेहूँ, जौ, चावल, उड़द, मूँग, तिल, अलसी, मटर आदि घान्य के अन्तर्गत हैं। दो पाँव वाले प्राणी यथा—स्त्री, पुरुष, तोता, मैना, कबूतर, मयूर आदि द्विपद में समाविष्ट होते हैं। चार पैर वाले प्राणी यथा—गाय बैल, भैंस, हाथी, घोड़ा, भेड़, बकरो आदि चतुष्पद में समाविष्ट होते हैं। सोने व चांदी की वस्तुओं के ग्रतिरिक्त शेष समस्त वस्तुओं का समावेश कुप्य में होता है। ये वस्तुएँ मुख्यतः लोहा, ताँवा, पीतल, कांसा आदि धातुओं की बनी हुई होती हैं। जो वस्तुऍ अपने उपयोग के लिए नहीं अपितु व्यापार के लिए होती हैं उनका समावेश घन में किया जाता है। गाड़ी, मोटर, साइ-कल बग्गी, तांगा, रथ, ठेला, ट्रक आदि वाहन स्वरूप तथा उप-योग की विविधता की दृष्टि से द्विपद, चतुष्पद, धन, कुप्य आदि मे समाविष्ट होते हैं।

श्रमण के समान ममत्व-मूच्छी-गृद्धि-संग्रहवृत्ति का सर्वथा त्याग करना श्रावक के लिए शक्य नहीं। वह अंशतः परिग्रह-वृत्ति से मुक्त होता है अर्थात् देशतः परिग्रह का त्याग करता है। यह त्याग उसके इच्छा-परिमाण अर्थात् परिग्रह-परिमाण से फलित

## १०४: जैन आचार

होता है। इसीको अणुव्रत की परिभाषा में स्थूल परिग्रह-विरमण व्रत कहते हैं। इसके अनुसार श्रावक उपर्युक्त सब प्रकार की वस्तुओं में से अपने लिए आवश्यक वस्तुओं की मर्यादा निश्चित कर शेष समस्त वस्तुओं के ग्रहण एवं संग्रह का त्याग करता है। यही परिग्रह-त्याग का स्थूल रूप अथवा स्थूल परिग्रह-विरमण है। इसके मूल में इच्छा-परिमाण रहा हुआ है।

अन्य व्रतो की भाँति परिग्रहसम्बन्धी इस पंचम अणुव्रत के भी पांच अतिचार बतलाये गये हैं। इन अतिचारों का सम्बन्ध उपर्युक्त नौ प्रकार के पदार्थों से ही है। इन पदार्थों को ग्रितिचारों की दृष्टि से पांच वर्गों मे विभक्त किया गया है तथा स्वीकृत सीमा का उल्लंघन करने पर लगने वाले दोषों को ग्रितिचारों के रूप मे इन्हीं के नामों से सम्बद्ध किया गया है। ये अतिचार इस प्रकार हैं: १. चेत्रवास्तु-परिमाण-अतिक्रमण, २. हिरण्यसुवर्ण-परिमाण-ग्रितिक्रमण, ३. धनधान्य-परिमाण-अतिक्रमण, ४. हिपदचतुष्पद-परिमाण-अतिक्रमण, ५. कुप्य-परिमाण-अतिक्रमण। मर्यादा से अधिक परिग्रह की प्राप्ति होने पर उसका दानादि सत्कार्यों मे उपयोग कर लेना चाहिए। इससे परिग्रह-परिमाण व्रत की आसानी से रक्षा हो सकती है तथा समाजहित के कार्यों को आवश्यक प्रोत्साहन मिल सकता है।

### गुणव्रतः

अणुव्रतों की रक्षा तथा विकास के लिए जैन आचारशास्त्र मे गुणव्रतों की व्यवस्था की गई है। गुणव्रत तीन हैं: १, दिशा-

परिमाण वत, २. उपभोगपरिभोग-परिमाण वत, ३. अनर्थदण्ड-विरमणवत। इन्हें गुणवत इसलिए कहा गया है कि इनसे अणु-व्रत रूप मूलगुणों की रत्ता तथा विकास होता है। अथवा अणु-व्रतों की भावनाओं के रूप में अथवा उन भावनाओं की हटता के लिए जिन विशेप गुणों की आवश्यकता रहती है उन्हें गुणवत कहा जाता है। इनकी उपस्थित में अणुव्रतों की रत्ता विशेप सरलता से हो सकती है।

१. दिशा-परिमाण—अपनी त्यागवृत्ति के अनुसार व्यवसायादि प्रवृत्तियों के निमित्त दिशाओं की मर्यादा निश्चित करना दिशा-परिमाण कृत है। इस गुणवृत से परिग्रह-परिमाण इप पाँचवें ग्रणुवृत की रत्ता होती है। दिशाओं की मर्यादा निश्चित हो जाने पर तृष्णा पर स्वतः नियन्त्रण हो जाता है। तृष्णा पर नियन्त्रण होने पर संग्रह की भावना पर प्रतिबन्ध लगने मे कोई देर नहीं लगती। इस प्रकार इच्छा-परिमाण अथवा परिग्रह-परिमाण इप पंचम अणुवृत्त की दृद्धता के लिए दिशा-परिमाण इप गुणवृत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में दिशा-परिमाण वत, इच्छा-परिमाण वत की ही एक भावना अथवा गुणविशेष है जिससे परिग्रह-नियन्त्रण में सहायता मिलती है।

दिशा-परिमाण व्रत के निम्नोक्त पाँच अतिचार हैं: १. ऊर्ध्व-दिशा-परिणाम-अतिक्रमण, २. अधोदिशा-परिमाण-अतिक्रमण, ३. तिर्यग्दिशा-परिमाण-अतिक्रमण, ४. चेत्रवृद्धि, ५. स्मृत्य-न्तर्धा। प्रमादवश अथवा अज्ञान के कारण ऊँची दिशा के निश्चित परिमाण का उल्लंघन करने पर लगने वाले दोष का नाम ऊर्ध्व- दिशा-परिमाण-अतिक्रमण है। नीची दिशा के परिमाण का उल्लंघन करने पर जो दोष लगता है उसे अधोदिशा-परिमाण-अतिक्रमण कहते हैं। ऊँची व नीची दिशाओं के अतिरिक्त पूर्वादि समस्त दिशाओं के परिमाण का उल्लंघन करना तिर्यग्दिशा-परिमाण-ग्रतिक्रमण है। एक दिशा के परिमाण का अमुक अंश दूसरी दिशा के परिमागा में मिला देना व इस प्रकार मनमाने ढंग से चेत्र की मर्यादा बढ़ा लेना चेत्रवृद्धि अतिचार है। सीमा का स्मरण न रहने पर लगने वाले दोष ग्रर्थात् अतिचार का नाम स्मृत्यन्तर्धा है। 'मैंने सौ योजन की मर्यादा का व्रत ग्रहण किया है या पचास योजन की मर्यादा का' इस प्रकार का सन्देह होने पर श्रथवा स्मरण न होने पर पचास योजन से आगे न जाना ही अनुमत है, चाहे वास्तव में मर्यादा सौ योजन की ही क्यों न हो । यदि अज्ञान अथवा विस्मृति से चेत्र के परिमाण का उल्लंघन हुआ हो तो वापिस लौट आना चाहिए, मालूम होने पर आगे न जाना चाहिए, न किसी को भेजना ही चाहिए। वैसे ही कोई गया हो तो उसके द्वारा प्राप्त वस्तु का उपयोग भी नहीं, करना चाहिए। विस्मृति के कारण खुद गया हो व कोई वस्तु प्राप्त हुई हो तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए।

२. उपभोगपरिभोग-परिमाण—जो वस्तु एक वार उपयोग में आती है उसे उपभोग कहते हैं। बार-बार काम में आने वाली वस्तु को परिभोग कहा जाता है। उपभोग एवं परिभोग की मर्यादा निश्चित करना उपभोगपरिभोग-परिमाण वत है। इस वत से आहसा एवं संतोप की रक्षा होती है। इससे जीवन में

सरलता एवं सादगी आती है तथा व्यक्ति को महारम्भ, महापरिग्रह तथा महातृष्णा से मुक्ति मिलती है। शास्रकारों ने उपभोग परिभोग सम्बन्धी २६ प्रकार की वस्तुओं की गिनती की है। श्रावक को इन वस्तुओं की तथा इनके अतिरिक्त श्रौर भी जितनी वस्तुएँ उसके काम में आती हों उन सबकी मर्यादा निश्चित कर लेनी चाहिए जिससे उसके जीवन में हमेशा शान्ति एवं सन्तोष विद्यमान रहे। मर्यादा निश्चित करने में विवेक का विशेष उपयोग करना चाहिए। जिनमें अधिक हिंसा और प्रपंच की सम्भावना हो उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए तथा अल्पारम्भ व अल्प प्रपंचयुक्त वस्तुओं का मर्यादापूर्वक सेवन करना चाहिए। उपभोग-परिभोगसम्बन्धी वस्तुओं के २६ प्रकार ये हैं: १. शरीर ग्रादि पोंछने का अंगोछा आदि, २. दॉत साफ करने का मंजन आदि, ३. फल, ४. मालिश के लिए तेल आदि, ५. उवटन के लिए लेप आदि, ६. स्नान के लिए जल, ७. पहनने के वस्न, ८. विलेपन के लिए चन्दन आदि, ९. फूल, १०. आभरण, ११. धूप-दीप, १२. पेय, १३. पक्वान्न, १४. ओदन, १५. सूप अर्थात् दाल, १६. घृत आदि विगय, १७. शाक, १८. माधुरक ग्रर्थात् मेवा, १६. जेमन अर्थात् भोजन के पदार्थ, २०. पीने का पानी, २१. मुखवास, २२. वाहन, २३. उपानत् अर्थात् जूता, २४. शय्या-सन, २५. सचित्त वस्तु, २६ खाने के अन्य पदार्थ।

उपभोगपरिभोग-परिमाण वृत के भी पांच प्रधान म्रतिचार हैं: १. सिचत्ताहार, २. सिचत्त-प्रतिबद्धाहार, ३. अपक्वाहार, ४. दुष्पक्वाहार, ४. तुच्छौषिभक्षण। ये अतिचार भोजन-

सम्बन्धी हैं। जो सचित वस्तु मर्यादा के अन्दर नहीं है उसका भूल से आहार करने पर सचित्ताहार दोष लगता है। त्यक्त सचित्त वस्तु से संसक्त अर्थात् लगी हुई अचित्त वस्तु का आहार करने पर सचित्त-प्रतिबद्धाहार दोष लगता है जैसे वृक्ष से लगा हुआ गोंद, गुठलीसहित ग्राम, पिएडखजूर आदि खाना। सचित्त वस्तु का त्याग होने पर बिना अग्नि के पके आहार का सेवन करने पर अपक्वाहार दोष लगता है। अथवा हरे अर्थात् कच्चे शाक, फल आदि का त्याग होने पर बिना पके फल आदि का सेवन करने पर अपक्वाहार अतिचार लगता है। इसी प्रकार अर्धपनव आहार का सेवन करने पर दुष्पनवा-हार दोष लगता है। जो वस्तु खाने में कम आए तथा फेंकने में अधिक जाए अर्थात् खाने के लिये ठीक तरह से तैयार न हुई हो ऐसी वस्तु का सेवन करने पर तुच्छौषधिभक्षण अतिचार लगता है।। उपभोगपरिभोग-परिमाण वृत के आराधक को इन अतिचारों से बचना चाहिए। अतिचार-सेवन का प्रसंग उपस्थित होने पर आलोचना एवं प्रतिक्रमण रूप पश्चात्ताप अर्थात् प्राय-विचत्त करना चाहिए।

उपभोग एवं परिभोग की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए किसी न किसी प्रकार का कर्म ग्रर्थात् व्यापार - व्यवसाय—उद्योग— धन्धा करना ही पडता है। जिस व्यवसाय मे महारम्भ होता हो—स्थूल हिसा होती हो—अधिक पाप होता हो वह व्यवसाय श्रावक के लिए निपिद्ध है। इस प्रकार के व्यवसायों से महान् अशुभ कर्मी का उपार्जन होता है अतः इन्हे शासकारों ने कर्मादान कहा है। उपासकदशांग में निम्नलिखित १५ कर्मादान श्रावक के लिए वर्जित किये गये हैं: १. अंगारकर्म, २. वनकर्मः ३. शकटकर्म, ४. भाटककर्म, ५. स्फोटककर्म, ६. दंतवाणिज्य, ७. लाक्षावाणिज्य, ८. रसवाणिज्य, ९. केशवाणिज्य, १०. विप-वाणिज्य, ११. यन्त्रपीडनकर्म, १२. निर्लाछनकर्म, १३. दावाग्नि-दानकर्म, १४. सरोह्रदतडागशोपणताकर्म, १५. ग्रसती-जनपोपणताकर्म। अंगारकर्मअर्थात् अग्नि-सम्बन्घी व्यापार जैसे-कोयले वनाना, इटें पकाना आदि। वनकर्म ग्रर्थात् वनस्पति-सम्बन्धी व्यापार जैसे - वृक्ष काटना, घास काटना आदि । शकट-कर्म अर्थात् वाहनसम्बन्धो व्यापार जैसे — गाडी, मोटर, तांगा, रिक्शा वगैरह बनाना आदि । भाटककर्म अर्थात् वाहन किराये पर देना आदि । स्फोटककर्म अर्थात् भूमि फोड़ने का व्यापार जैसे—खानें खुदवाना, नहरें वनवाना, मकान वनाने का व्यवसाय करना आदि । दंतवाणिज्य अर्थात् हाथीदाॅत ग्रादि का व्यापार । लाच्चावाणिज्य अर्थात् लाख आदि का व्यापार । रस-वाणिज्य अर्थात् मदिरा आदि का व्यापार । केशवाणिज्य अर्थात् बालों व बालवाले प्राणियों का व्यापार । विपवाणिज्य अर्थात् ,जहरीली वस्तुम्रों तथा हिसक अस्त्र-शस्त्रों का व्यापार । यन्त्र-पीडनकर्म अर्थात् मशीन चलाने आदि का धन्धा। निर्लाछनकर्म अर्थात् प्राणियों के अवयवों को छेदने, काटने आदि का व्यवसाय। दावाग्निदानकर्म अर्थात् जंगल, खेत आदि मे आग लगाने का कार्य । सरोह्रदतडागशोषणताकर्म अर्थात् सरोवर, भील, तालाव ,आदि को सुखाने का कार्य । असतीजनपोषणताकर्म अर्थात् कुलटा

स्त्रियों के पोषण, इिंसक प्राणियों के पालन, समाजविरोधी तत्त्वों के संरक्षण आदि का कार्य। श्रावक के लिए इन सब प्रकार के व्यवसायों व इनसे मिलते-जुलते अन्य प्रकार के कार्यों का निषेध इसलिए किया गया है कि इनके गर्भ में महती हिंसा रही हुई ुहै। इस प्रकार के हिसापूर्ण कृत्यों से करुणासम्पन्न श्रावक अपनी आजीविका कैसे चला सकता है ! इन सब व्यवसायों का त्याग करने पर गृहस्थ का जीवन कितना सरल, सादगीपूर्ण एवं सात्त्विक हो जाता है, इसकी कल्पना करना आज के युग के मनुष्य के लिए अति कठिन है। उसके लिए कुछ ही ऐसे लघु उद्योग एवं छोटे-मोटे सात्त्विक व्यवसाय रह जाते हैं जिनके द्वारा वह बिना किसी आडम्बर के सीघा-सादा जीवन जी सकता है। उसका जीवन कितना पवित्र एवं प्रेरणाप्रद होगा, यह गाँधीजी के जीवन की एक झलक से समभा जा सकता है। गाँधीजी की अहिसक समाज की कल्पना कुछ-कुछ इसी ढंग की है। उपर्युक्त १५ कर्मादानों में से कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिन्हें यदि विवेकपूर्वक एवं विशिष्ट साधनों की सहायता से किया जाय तो स्थूल हिंसा का उपार्जन नहीं होता। व्यवसाय कोई भी हो, यदि उसमे दो वातें दृष्टिगोचर हों तो वह श्रावक के लिए आचरणीय है। पहली वात यह है कि उसमें स्यूल हिंसा अर्थात् त्रस जीवों की हिंसा न होती हो अथवा कम-से-कम होती हो। दूसरी बात यह है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति वर्ग अथवा समाज का शोपण न होता हो अथवा कम-से-कम होता हो। इस प्रकार का शोषण प्रत्यक्षतः हिंसा भले ही न हो किन्तु परोचतः हिंसा ही है। इस प्रकार की हिंसा कभी-कभी साधारण

स्थूल हिंसा से भी भारी हो जाती है। कौनसा व्यवसाय श्रावक के करने योग्य है और कौनसा करने योग्य नहीं, इसका निर्णय मुख्यतः इन दो दृष्टियों से ही करना चाहिए।

३. अनर्थदण्ड-विरमण-अपने अथवा अपने कुटुम्ब के जीवन-निर्वाह के निमित्त होने वाले अनिवार्य सावद्य अर्थात् हिंसापूर्ण व्यापार-व्यवसाय के अतिरिक्त समस्त पापपूर्ण प्रवृत्तियों से निवृत्त होना अनर्थंदण्ड-विरमण व्रत है। इस गुणव्रत से प्रधान-तया अहिसा एवं अपरिग्रह का पोषण होता है। अनर्थदण्ड-विर-मण वृतघारी श्रावक निरर्थक किसी की हिंसा नही करता और न निरर्थंक वस्तु का संग्रह ही करता है क्योंकि इस प्रकार के संग्रह से हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। अनर्थंदण्ड अर्थात् निर-र्थंक पापपूर्णं प्रवृत्तियाँ चार प्रकार की बताई गई हैं : अपध्या-नाचरण, प्रमादाचरण, हिंसाप्रदान और पापकर्मोपदेश। अप-ध्यान अर्थात् कुध्यान । ध्यान के चार प्रकार हैं : आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान व शुक्लध्यान। इनमें से प्रथम दो ध्यान अशुभ ध्यान-कुध्यान हैं तथा बाद के दो ध्यान शुभ ध्यान-सुध्यान । आर्तध्यान चार प्रकार का है : इष्टवियोग, अनिष्ट-संयोग, रोगचिन्ता और निदान। प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति का वियोग होने पर उसके संयोग के लिये शोकाकुल रहना इष्टवियोग-आर्तंध्यान है। अप्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति का संयोग होने पर उसके वियोग के लिए व्याकुल रहना अनिष्टसंयोग-आर्त-ध्यान है। शारीरिक अथवा मानिसक पीड़ा दूर करने की व्याकुलता को रोगचिन्ता-आर्तध्यान कहते हैं। अप्राप्त विषयों

को प्राप्त करने की कामना से तीव संकल्प करना निदान-आर्त-ध्यान है। रौद्रध्यान अर्थात् क्रूरतापूर्णं चिन्तन। जिसका मन क्रूर होता है वह रुद्र कहलाता है। रुद्र व्यक्ति का ध्यान रौद्रध्यान है। हिंसा, असत्य, चोरी आदि से सम्बन्धित चिन्तन रौद्रध्यान के अन्तर्गत है क्यों कि उसमे क्रोध, ईर्ष्या, कपट, लोभ, अहकार आदि क्रूर वृत्तियों की विद्यमानता होती है। आर्तध्यान व रौद्रध्यान का सेवन हो अपध्यानाचरण है। प्रमादा-चरण अर्थात् आलस्य का सेवन । शुभ प्रवृत्ति मे आलस्य रखना अर्थात् शुभ प्रवृत्ति करना ही नही अथवा असावधानीपूर्वक शुभ प्रवृत्ति करना प्रमादाचरण है। इसका विधेयात्मक रूप अशुभ कार्यों में उद्यमशील रहना है । हिंसाप्रदान का अर्थ है किसी को हिसक साधन जैसे-अस्त्र-शस्त्र, विष आदि देकर हिसक कृत्यों मे सहायक होना । जिस उपदेश से सुनने वाला पापकर्म मे प्रवृत्त हो वैसा उपदेश देना पापकर्मोपदेश कहलाता है। जैसे हिंसा से विरत व्यक्ति किसी को हिसक साधन देकर हिसक कृत्यों मे सहायक नहीं होता उसी प्रकार पापकर्म से निवृत्त व्यक्ति किसी को पापकर्म का उपदेश देकर पापपूर्ण कृत्यों मे सहायक नही वनता । इस प्रकार अपध्यानाचरण, प्रमादाचरण, हिंसाप्रदान व पापकर्मोपदेश तथा इसी प्रकार की अन्य निरर्थक पापपूर्ण प्रवृत्तियों से निवृत्त होना अनर्थदण्ड-विरमणव्रती के लिए आव-इयक है। अन्य व्रतो की भांति अनर्थदग्ड-विरमण व्रत के भी पॉच प्रधान अतिचार हैं : १. कन्दर्प, २. कौत्कुच्य, ३. मौखर्य, ४. संयुक्ताधिकरण, ५. उपभोगपरिभोगातिरिक्त । विकारवर्धक

वचन वोलना या सुनना कन्दर्प है। विकारवर्धक चेष्टाएँ करना या देखना कौत्कुच्य है। असम्बद्ध एवं अनावश्यक वचन बोलना मौखर्य है। जिन उपकरणों के संयोग से हिंसा की संभावना वढ़ जाती हो उन्हें संयुक्त कर रखना संयुक्ताधिकरण है। उदाहरण के लिए बन्दूक के साथ कारतूस, धनुष के साथ तीर संयुक्त कर रखना। आवश्यकता से अधिक उपभोग एवं परिभोग की सामग्री संग्रह करना उपभोगपरिभोगातिरिक्त है। ये सब अतिचार निरर्थक हिंसा का पोषण करने वाले है अतः श्रमणोपासक को इनसे बचना चाहिये।

#### शक्षाव्रत :

शिक्षा का अर्थ है अभ्यास । जिस प्रकार विद्यार्थी पुनः-पुनः विद्या का अभ्यास करता है उसी प्रकार श्रावक को कुछ व्रतों का पुनः-पुनः अभ्यास करना पड़ता है । इसी अभ्यास के कारण इन व्रतों को शिक्षाव्रत कहा गया है । अणुव्रत एवं गुण-व्रत एक ही बार ग्रहण किये जाते हैं जबिक शिक्षाव्रत बार-बार ग्रहण किये जाते हैं । दूसरे शब्दों मे अणुव्रत एवं गुणव्रत जीवन-भर के लिये होते हैं जबिक शिक्षाव्रत अमुक समय के लिए ही होते हैं । शिक्षाव्रत चार हैं : १. सामायिक व्रत, २. देशाव-काशिक व्रत, ३. पौषधोपवास व्रत, ४. अतिथिसंविभाग व्रत ।

श. सामायिक—'सामायिक' पद के मूल मे 'समाय' शब्द है। समाय शब्द 'सम' और 'आय' के संयोग से बनता है। सम का अर्थ है समता ग्रथवा समभाव और ग्राय का अर्थ है लाभ अथवा प्राप्ति। इन दोनों अर्थों को मिलाने से समाय का अर्थ होता है समभाव का लाभ अथवा समता की प्राप्ति। समायसम्बन्धी भाव अथवा ऋिया को सामायिक कहते हैं। इस प्रकार साम-यिक आत्मा का वह भाव अथवा शरीर की वह कियाविशेष है जिससे मनुष्य को समभाव की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में जो त्रस ग्रौर स्थावर सभी जीवों के प्रति समभाव रखता है वह सामायिक का आराधक होता है। सामायिक के लिए मानसिक स्वस्थता और शारीरिक शुद्धि दोनों आवश्यक हैं। शरीर स्वस्थ, शुद्ध एवं स्थिर हो किन्तु मन ग्रस्वस्थ, अशुद्ध एवं अस्थिर हो तो सामायिक की साधना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार मन स्वस्थ, शुद्ध तथा स्थिर हो किन्तु शारीरिक स्वस्थता, शुद्धता तथा स्थिरता का अभाव हो तो भी सामायिक की निविध्न आराधना नहीं की जा सकती। सामायिक करने वाले के मन, वचन और कर्म तीनों पवित्र होते हैं। मन, वचन श्रीर कर्म में सावद्यता अर्थात् दोष न रहे, यही सामायिक का प्रयोजन होता है। इसीलिए सामायिक में सावद्य योग अर्थात् दोपयुक्त प्रवृत्ति का त्याग एवं निरवद्य योग अर्थात् दोषरिहत प्रवृत्ति का आच-रण करना पड़ता है। अमुक समय तक सामायिक वृत ग्रहण करने वाला व्यक्ति ऋमशः अपने सम्पूर्ण जीवन मे समता का विकास करता है। घीरे-घीरे समभाव का अभ्यास करते-करते वह पूरे जीवन को समतामय बनाता है। जब तक समता जीवन-व्यापी नहीं हो जाती तब तक उसका अभ्यास चलता रहता है। सामायिक वृत का यथार्थ आराधन यही है। यही सामायिक का सार है।

निम्नलिखित पाँच अतिचारों से सामायिक वृत दूषित होता है: १. मनोदुष्प्रणिधान, २. वाग्दुष्प्रणिधान, ३. कायदुष्प्रणिधान, ४. स्मृत्यकरण, ५. अनवस्थितकरण। मनसे सावद्य भावों का अनुचिन्तन करना मनोदुष्प्रणिधान है। वाणी से सावद्य वचन बोलना वाग्दुष्प्रणिधान है। शरीर से सावद्य किया करना काय-दुष्प्रणिधान है। सामायिक की स्मृति न रखना अर्थात् सामायिक करनी है या नहीं, सामायिक की है या नहीं, सामायिक पूरी हुई है या नहीं—इत्यादि विषयक स्मृति न होना स्मृत्यकरण है। यथावस्थित सामायिक न करना, समय पूरा हुए बिना ही सामा-यिक पूरी कर लेना अनवस्थितकरण है।

रे. देशावकाशिक—दिशापरिमाण वृत में जीवनभर के लिए मर्यादित दिशाओं के परिमाण में कुछ घंटों अथवा दिनों के लिए विशेष मर्यादा निश्चित करना ग्रर्थात् विशेष कमी करना देशाव-काशिक वृत है। देश अर्थात् चेत्र का एक अंश और अवकाश अर्थात् स्थान। चूँकि इस वृत में जीवनपर्यन्त के लिए गृहीत दिशापरिमाण ग्रर्थात् चेत्रमर्यादा के एक अंशरूप स्थान की कुछ समय के लिए विशेष सीमा निर्धारित की जाती है इसलिए इसे देशाव-काशिक वृत कहते हैं। यह वृत चेत्रमर्यादा को संकुचित करने के साथ ही उपलक्षण से उपभोग-परिभोगादिरूप अन्य मर्यादाओं को भी संकुचित करता है। मर्यादित क्षेत्र से बाहर न जाना, बाहर से किसी को न बुलाना, न बाहर किसी को भेजना और न बाहर से कोई वस्तु मँगवाना, बाहर क्य-विक्रय न करना आदि प्रस्तुत वृत के लक्षण हैं।

देशावकाशिक व्रत के निम्नोक्त पाँच अतिचार हैं :१. ग्रानय-नप्रयोग, २. प्रेषणप्रयोग, ३. शब्दानुपात, ४. रूपानुपात, ४. पुद्गलप्रक्षेप । मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु लाना, मंगवाना आदि ग्रानयनप्रयोग है । मर्यादित क्षेत्र के बाहर वस्तु भेजना, लेजाना आदि प्रेषणप्रयोग है । किसी को निर्धारित क्षेत्र से बाहर खड़ा देख कर खाँसी आदि शब्दसंकेतों द्वारा उसे बुलाने आदि की चेष्टा करना शब्दानुपात है । सीमित क्षेत्र से बाहर रहे हुए लोगों को बुलाने आदि की चेष्टा से हाथ, मुँह, सिर आदि का इशारा करना अर्थात् रूपसंकेतों का प्रयोग करना रूपानुपात है । मर्या-दित क्षेत्र से बाहर रहे हुए व्यक्ति को अपना ग्राभप्राय जताने के लिए कंकड, कागज आदि कुछ फेंकना पुद्गलप्रक्षेप है ।

३. पोषधोपनास—विशेष नियमपूर्वंक उपवास करना अर्थात् आत्मिन्तन के निमित्त सर्व सावद्यित्रया का त्याग कर शान्ति-पूर्ण स्थान से बैठ कर उपवासपूर्वंक नियत समय व्यतीत करना पोपधोपनास है। इस वृत मे उपवास का मुख्य प्रयोजन आत्मतत्त्व का पोषण होता है अतः इसे पोषधोपनास वृत कहते हैं। आत्मपोषण के निमित्त पोषधोपनास को अंगीकार करने नाला श्रावक भौतिक प्रलोभनों से दूर रहता है, भौतिक आपित्यों से व्याकुल अथना निचलित भी नहीं होता। इस वृत में स्थित साधक श्रमणवत् साधनारत होता है। वह ग्राहार के परित्याग के साथ ही साथ उपलक्षण से शरीरसत्कार ग्रथांत् शारीरिक श्रांगर, अवह्याचर्य अर्थात् मैथुन एवं सावद्य व्यापार ग्रथांत् हिसक क्रिया का भी त्याग करता है।

पोषघोपवास वृत के निम्नोक्त पांच अतिचार हैं : १. अप्र-तिलेखित-दुष्प्रतिलेखित शय्यासंस्तारक, २. ग्रप्रमाजित-दुष्प्रमाजित शय्यासंस्तारक, ३. अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित उच्चारप्रस्रवण-भूमि, ४. अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित उच्चारप्रस्रवणभूमि, ५. पौपघो-पवास–सम्यगननुपालनता । शय्या अर्थात् वसति–मकान और संस्तारक अर्थात् विछौना–कंबलादि का प्रतिलेखन अर्थात् प्रत्य-वेक्षण–निरोक्षण बिलकुल न करना अथवा ठीक ढंग से न करना अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित शय्यासंस्तारक अतिचार है। शय्या व संस्तारक को प्रमाजित किये बिना अर्थात् पोंछे बिना–साफ किये बिना अथवा विना अच्छी तरह साफ किये काम में लेना अप्रमा-जित-दुष्प्रमाजित शय्यासंस्तारक अतिचार है। इसी प्रकार मल-मूत्र की भूमि का बिना देखे अथवा अच्छी तरह न देखकर उपयोग करना अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित उच्चारप्रस्रवणभूमि अतिचार है तथा साफ किये विना अथवा बिना अच्छी तरह साफ किए उप-योग करना अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित उच्चारप्रस्रवणभूमि अतिचार है।पौषधोयवास का सम्यक् प्रकार से पालन न करना अर्थात् आत्मपोषक तत्त्वों का भलीभाँति सेवन न करना पौषघोपवास-सम्य-गननुपालनता अतिचार है। इन सब अतिचारों से दूर रहने वाला श्रावक पौषधोपवास वृत की यथार्थ आराधना कर सकता है। प्रथम चार अतिचारों मे अनिरीक्षण अथवा दुर्निरीक्षण एवं अप्र-मार्जन अथवा कुप्रमार्जन के कारण हिसादोप की संभावना रहती है--जीवजन्तु का हनन होने की शक्यता रहती है।

४ . अतिथिसंविभाग यथासंविभाग ग्रथवा अतिथिसंविभाग

चतुर्थ शिक्षाव्रत है। यह श्रावक का बारहवाँ अर्थात् अंतिम व्रत है। यथासिद्ध अर्थात् अपने निमित्त बनाई हुई अपने अधिकार की वस्तु का अतिथि के लिए समुचित विभाग करना यथासंविभाग अथवा अतिथिसंविभाग कहलाता है। जैसे श्रावक अपनी आय को अपने तथा अपने कुटुम्ब के लिए व्यय करना अपना कर्तव्य समभता है वैसे ही वह अतिथि आदि के निमित्त अपनी आय का अमुक भाग सहजतया व्यय करना भी अपना कर्तव्य मानता है। यह कार्य वह किसी स्वार्थ के कारण नहीं करता अपितु विशुद्ध परमार्थ की भावना से करता है। इसीलिए उसका यह त्याग उत्कृष्ट कोटि में आता है । जिसके आने-जाने की कोई तिथि अर्थात् दिन निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं। जो घूमता-फिरता कभी भी कही पहुँच जाय वह अतिथि है। उसका कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होता, जाने-आने के निश्चित स्थान नहीं होते। इतना ही नहीं, उसका भोजन आदि ग्रहण करने का भी कोई निश्चित कार्यं कम नहीं होता। उसे जहाँ जिस समय जैसी भी उपयुक्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है वहाँ उस समय उसी से सन्तोष प्राप्त हो जाता है। निर्ग्रन्थ श्रमण को इसी प्रकार का अतिथि कहा गया है। आध्यात्मिक साधना के लिए जिसने गृह्वास का त्याग कर अनगारधर्म स्वीकार किया है उस भ्रम-णशील पदयात्री निर्ग्रन्थ श्रमण भिक्षुक को न्यायोपार्जित निर्दोप वस्तुओं का नि:स्वार्थभाव से श्रद्धापूर्वक दान देना उत्कृष्ट कोटि का अतिथिसंविभाग वत है। संयमी एवं साधक पुरुपों को आव-इयक वस्तुओं का दान देने से पवित्र जीवन का अनुमोदन होता है-

आध्यात्मिक साधना का पोषण होता है। इससे दाता का जीवन भी उपयुक्त दिशा में विकसित होता है। जिस प्रकार निर्ग्रन्य अतिथि को दान देना श्रमणोपासक का कर्तव्य है उसी प्रकार नि:स्वार्थभाव से अन्य अतिथियों अथवा व्यक्तियों की समुचित मदद करना, दीन-दु:खियों की यथोचित सहायता करना भी श्रावक का धर्म है। इससे करुणावृत्ति का पोषण होता है जो अहिसाधमें के उपयुक्त विकास एवं प्रसार के लिए आवश्यक है।

ग्रतिथिसंविभाग वृत के निम्नलिखित पाँच अतिचार बताये गये है जो मुख्यतया आहार से सम्बन्धित हैं : १. सिचत्त-निक्षेप, २. सचित्तपिधान, ३. कालातिक्रम, ४. परव्यपदेश, ५. मात्सर्य । न देने की भावना से अर्थात् कपटपूर्वंक साधु को देने योग्य आहारादि को सचित्त-सचेतन वनस्पति आदि पर रखना सिचत्तिनिक्षेप है क्योंकि निर्ग्रन्थ श्रमण ऐसा आहारादि ग्रहण नहीं करते । इसी प्रकार आहारादि को सचित्त वस्तु से ढकना सचित्तिपिधान है। अतिथि को कुछ न देना पड़े, इस भावना से अर्थात् कपटपूर्वक भिक्षा के उचित समय से पूर्व अथवा पश्चात् भिचुक से आहारादि ग्रहण करने की प्रार्थना करना कालातिकम अतिचार है। न देने की भावना से अपनी वस्तु को परायी कहना अथवा परायी वस्तु देकर अपनी वस्तु बचा लेना अथवा अपनी वस्तु स्वयं न देकर दूसरे से दिलवाना पर-व्यपदेश है। सहजभाव से अर्थात् श्रद्धापूर्वंक दान न देते हुए दूसरे के दानगुण की ईर्ष्या से दान देना मात्सर्य अतिचार है। सल्लेखना अथवा संथारा :

जीवन के अन्तिम समय में अर्थात् मृत्यु आने के समय तप-

विशेष की आराधना करना सल्लेखना कहलाता है। इसे शास्त्रीय परिभाषा मे अपिक्चम-मारणान्तिक-सल्लेखना कहते हैं। अप-रिचम का अर्थ है जिसके पीछे कोई दूसरा नहीं है अर्थात् सबसे अन्तिम। मारणान्तिक का अर्थ है मृत्युरूप अन्त में होने वाली। सल्लेखना का ग्रर्थ है जिसके द्वारा कषायादि कुश हों वैसी सम्यक् आलोचनायुक्त तपस्या । इस प्रकार अपिश्चम-मारणान्तिक-सल्ले-खना का अर्थ होता है मरणान्त के समय अपने भूतकालीन समस्त कृत्यों की सम्यक् आलोचना करके शरीर व कषायादि को कृश करने के निमित्त की जानेवाली सबसे अन्तिम तपस्या। इसका सीधे शब्दों मे अर्थ होता है अन्तिम समय में आहारादि का त्याग कर (पहले अन्न व बाद मे जल अथवा दोनों एक साथ छोडकर) समाधिपूर्वक मृत्यु प्राप्त करना । इस दृष्टि से सल्लेखना प्राणान्त अनज्ञन है। सल्लेखनापूर्वक होने वाली मृत्यु को जैन आचार-शास्त्र मे समाधिमरण व पण्डितमरण कहा गया है। इसे संथारा भी कहा जाता है। समाधि मरण व पंडित मरण का अर्थ होता है स्वस्थ चित्तपूर्वंक व विवेकयुक्त प्राप्त होने वाली मृत्यु । संथार श्रर्थात् संस्तारक का अर्थ होता है विछोना। चूँकि सल्लेखना मे व्यक्ति संस्तारक ग्रहण करता है अर्थात् आहारादि का त्याग कर विछीना विछा कर शान्त चित्त से एक स्थान पर लेटा रहता है इसलिए इसे संथारा कहते है। जब व्यक्ति का शरीर इतना निर्वल हो जाता है कि वह संयम अर्थात् आचार के पालन के लिए सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध होता है तव उससे मुक्त होना ही सावक के लिए श्रेयस्कर होता है। दूसरे शब्दों मे जब शरीर किसी काम का न रह कर केवल भारभूत हो जाता है तव उससे मुक्ति पाना ही श्रेष्ठ होता है। ऐसी अवस्था में विना किसी प्रकार का कोध किये प्रकान्त एवं प्रसन्न चिन्त से ग्राहारादि का त्याग कर आत्मिक चिन्तन करते हुए समभावपूर्वक प्राणोत्सर्ग करना सल्लेखना व्रत का महान् उद्देश्य है। अथवा अन्य प्रकार से मृत्यु का प्रसंग उपस्थित होने पर निविकार चित्तवृत्ति से देह का त्याग करना भी सल्लेखना है। श्रावक व श्रमण दोनों के लिए सल्लेखना व्रत का विधान है। इसे व्रत न कह कर व्रतान्त कहना ही अधिक उपयुक्त होगा वयों कि इसमे समस्त व्रतों का अन्त रहा हुआ है। इसमें जैसे शरीर का प्रशस्त अन्त अभीष्ट है वैसे ही व्रतों का भी पवित्र अन्त वां छित है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सल्लेखना अथवा संथारा आत्मवात नहीं है। ग्रात्मवात के मूल में अतिशय कोघादि कषाय विद्यमान होते है जबिक सल्लेखना के मूल में कषायों का सर्वथा अभाव होता है। आत्मवात चिक्त की अशान्ति एवं अप्रसन्नता का द्योतक है जबिक सल्लेखना चिक्त की प्रसन्नता एवं शान्ति का निर्देशक है। आत्मवात में मानसिक ग्रसन्तुलन की परिसीमा होती है जबिक सल्लेखना में समभाव का उत्कर्ष होता है। आत्मवात विकृत चिक्तवृत्ति का परिणाम है जबिक सल्लेखना निर्विकार चित्तवृत्ति से होती है। सल्लेखना जीवन के अन्तिम समय में अर्थात् शरीर की अत्यिषक निर्वलता—अनुपयुक्तता—भारभूतता की स्थित में अथवा अन्यथा मृत्यु का प्रसंग उपस्थित होने पर की जाती है जबिक आत्मवात किसी भी स्थित में किया जा सकता

है। सल्लेखनापूर्वंक होने वाली मृत्यु निष्कषायमरण, समाधिमरण एवं पण्डितमरण है जबिक आत्महत्या सकषायमरण, बालमरण एवं अज्ञानमरण है। सल्लेखना आध्यात्मिक वीरता-निर्भीकता है जबिक आत्महत्या निराशामय कायरता—भीरुता है। आत्महत्या करनेवाला व्यक्ति स्थूल जीवन की निराशा से ऊब कर मृत्युमुख में प्रवेश करता है जबकि संथारा करनेवाला आराधक आध्या-त्मिक गुणों की रच्चा के लिए वीरतापूर्वक मृत्यु का आह्वान करता है। उसमें स्थूल जीवन के लोभ से आध्यात्मिक गुणों से च्युत होकर अर्थात् अपने व्रतिवशेष का भंगकर मृत्यु से भयभीत होने की कायरता नहीं होती और न स्थूल जीवन की निराशाओं से हताश होकर मृत्युमुख में प्रवेश करने की पामरता ही होती है। वह जितना जीवन से निर्भय होता है उतना ही मृत्यु से निर्भय होता है एवं जितना मृत्यु से निर्भीक रहता है उतना ही जीवन से निर्भीक रहता है। उसके लिए जीवन व मृत्यू दोनों समानभाव से उपादेय होते हैं। वह सुख, सत्कार आदि मिलने पर अधिक समय तक जीवित रहने की कामना नही करता एवं दुःख, दुत्कार आदि मिलने पर शीघ्र मरने की इच्छा नहीं करता। कषा-यादि को कृश करता हुआ स्वाभाविकतया मृत्यु आने पर उसका सहर्पं स्वागत करता है एवं उत्कृष्ट आत्मपरिणामों के साथ अपनी जीवनलीला समाप्त करता है। इस प्रकार के मरण को आदर्श मरण न कहा जाय तो क्या कहा जाय ? इससे वढ़कर सात्त्विक एवं शान्तिपूर्ण मृत्यु कौनसी हो सकती है ? इससे ग्रधिक व्यक्ति के चैर्य एवं विचारशीलता की क्या परीक्षा हो सकती है ? इसमें किसी

प्रकार के ग्रावेश एवं अविवेक को स्थान ही कहाँ? जो शरीर अब रुकने की स्थिति में नहीं है उसे इससे बढ़कर और शानदार विदाई क्या दी जा सकती है? इससे किसी का क्या अहित हो सकता है? इसमें व्यक्ति व समाज दोनों का हित निहित है। इसकी आत्महत्या से किसी भी रूप में तुलना नहीं की जा सकती। जैन आचारशास्त्र परहत्या की तरह आत्महत्या को भी भयंकर पाप मानता है। कषायमुक्त वीतराग ग्रहत्प्रणीत आचारशास्त्र में सकषाय मृत्यु अर्थात् क्रोधादि कषायजन्य आत्मघातरूप मरण का विधान ग्रथवा समर्थन कैसे हो सकता है?

द्वादश व्रतों की ही भांति मारणान्तिकी सल्टेखना अथवा संथारा के भी मुख्य पांच अतिचार बताये गये हैं जो इस प्रकार हैं: १. इहलोकाशंसाप्रयोग, २. परलोकाशंसाप्रयोग, ३. जीविता-शंसाप्रयोग, ४. मरणाशंसाप्रयोग; ५. कामभोगाशंसाप्रयोग । इह-लोक अर्थात् मनुष्यलोक, आशंसा अर्थात् ग्रभिलाषा, प्रयोग ग्रर्थात् प्रवृत्ति । इहलोकाशंसाप्रयोग ग्रर्थात् मनुष्यलोकविषयक अभिलाषा-रूप प्रवृत्ति । सल्लेखना के समय इस प्रकार की इच्छा करना कि आगामी भव में इसी लोक में धन, कीर्ति, प्रतिष्ठा ग्रादि प्राप्त हो-इहलोकाशंसाप्रयोग अतिचार है। इसी प्रकार परलोक में देव आदि वनने की इच्छा करना परलोकाशंसाप्रयोग अतिचार है। अपनी प्रशंसा, पूजा-सत्कार आदि होता देख कर अधिक काल तक जीवित रहने की इच्छा करना जीविताशंसाप्रयोग अतिचार हे। सत्कार आदि न होता देख कर अथवा कष्ट आदि से घबरा-कर शीघ्र मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा करना मरणाशंसाप्रयोग १२४: जैन आचार

अतिचार है। आगामी जन्म में मनुष्यसम्बन्धी ग्रथवा देवसम्बन्धी कामभोग प्राप्त करने की इच्छा करना कामभोगाशंसाप्रयोग अति-चार है। मारणान्तिकी सल्लेखना की ग्रराधना करनेवाले को इन व इस प्रकार के अन्य अतिचारों से बचना चाहिए। इससे सल्लेखना की निर्दोष ग्राराधना होती है। दोष लगने की स्थिति में आलो-चना व पश्चात्तापपूर्वक चित्तशुद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार शुद्ध तथा शान्तभाव से निष्कषाय एवं निर्दोष मृत्यु का वरण करना चाहिए।

### प्रतिमाएं :

उपासकदशांग में आनन्द श्रावक का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उसने भगवान् महावीर से पांच अणुक्रत व सात शिचान्त्रत रूप बारह प्रकार के गृहस्थ-धर्म को स्वीकार किया एवं घर में रह कर बारह क्रतों का पालन करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत किए। पंद्रहवें वर्ष के प्रारंभ में उसे विचार आया कि मैने जीवन का काफी हिस्सा गृहस्थ-जीवन में व्यतीत किया है। श्रव क्यों न गृहस्थी के भंभटों से मुक्त होकर श्रमण भगवान् महावीर से गृहीत धर्मप्रक्षित स्वीकार कर अपना समय व्यतीत करूँ ? ऐसा विचार कर उसने मित्रो आदि के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब का सारा भार सौपा एवं सबसे विदा लेकर पौपधशाला में जाकर पौपध ग्रहण कर श्रमण भगवान् महावीर से ली हुई धर्मप्रक्रित स्वीकार कर रहने लगा। उसने उपासक-प्रतिमाएं अंगीकार की एवं एक-एक करके ग्यारह प्रतिमाओं की आरा-

धना की । अन्त में मारणान्तिक सल्लेखना स्वीकार कर भक्तपान का प्रत्याख्यान कर समाधिमरण प्राप्त किया एवं सौधर्म देवलोक के सौधर्मावतंसक महाविमान के उत्तर-पूर्व में स्थित अरुण विमान में चार पल्योपम की स्थितिवाले देव के रूप में उत्पन्न हुआ। वहाँ की आयु पूर्ण कर वह महाविदेह में मुक्त होगा।

श्रानन्द के इस वर्णन में स्पष्ट उल्लेख है कि उसने द्वादश श्रावक-त्रतों का पालन करते हुए जीवन के अन्तिम भाग में एकादश उपासक-प्रतिमाओं की आराधना की एवं सल्लेखना-पूर्वक मृत्यु प्राप्त की। द्वादश त्रतों व सल्लेखना का परिचय तो पाठकों को प्राप्त हो ही चुका है। अब एकादश प्रतिमाओं का परिचय कराना अभीष्ट होगा।

यहाँ प्रतिमा का अर्थ है प्रतिज्ञाविशेष, व्रतिवशेष, तपविशेष अथवा अभिग्रहिवशेष। प्रतिमास्थित श्रावक श्रमणवत्
व्रतिवशेषों की आराधना करता है। कोशकार प्रतिमा के मूर्ति,
प्रतिकृति, प्रतिबिम्ब, बिम्ब, छाया, प्रतिच्छाया आदि अर्थ देते
है। चूंकि प्रतिमाओं की आराधना करने वाले श्रावक का
जीवन श्रमण के सदश होता है अर्थात् उसका जीवन एक प्रकार
से श्रमण-जीवन की ही प्रतिकृति होता है ग्रतः उसके व्रतिवशेषों
को प्रतिमाएँ कहा जाता है। जिस प्रकार श्रावक के लिए श्रमणजीवन की प्रतिकृतिरूप एकादश उपासक-प्रतिमाओं का विधान
किया गया है उसी प्रकार श्रमण के लिए भी अपने से उच्च कोटि
के साधक के जीवन की प्रतिकृतिरूप द्वादश भिक्षु-प्रतिमाओं का
विधान किया गया है। दशाश्रुतस्कन्ध में इन दोनों प्रकार की

१२६: जैन आचार

प्रतिमाओं—साधना-सोपानों का संक्षिप्त एवं सुव्यवस्थित वर्णन है। षष्ठ उद्देश में उपासक-प्रतिमाओं तथा सप्तम उद्देश में भिक्षु-प्रतिमाओं पर प्रकाश डाला गया है। व्रतधारी श्रावक में प्रारम्भ की कुछ प्रतिमाएँ पहले से ही विद्यमान होती हैं। अतः उनके लिये उसे विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जिसे श्रावक के व्रतों के पालन का अभ्यास नहीं होता उसे प्रथम प्रतिमा से ही प्रयत्नशील होना पड़ता है।

प्रथम प्रतिमा में सम्यग्दृष्टि अर्थात् आस्तिकदृष्टि प्राप्त होती है। इसमें सर्वधर्मविषयक रुचि अर्थात् सर्वगुणविषयक प्रीति होती है। दृष्टि दोषों की ओर न जाकर गुणों की ओर जाती है। यह प्रतिमा दर्शनशुद्धि अर्थात् दृष्टि की विशुद्धता—श्रद्धा की यथार्थता से सम्बन्ध रखती है। इसमें गुणविषयक रुचि की विद्य-मानता होते हुए भी शोलवत, गुणवत, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास आदि की सम्यक् आराधना नहीं होती। इसका नाम दर्शन-प्रतिमा है।

द्वितीय प्रतिमा का नाम व्रतप्रतिमा है। इसमे शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास ग्रादि तो सम्यक्-तया धारण किये जाते हैं किन्तु सामायिकव्रत एवं देशावकाशिक-व्रत का सम्यक् पालन नहीं होता।

तृतीय प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा है। इसमे सामा-यिक एवं देशावकाशिक व्रतों की सम्यक् आराधना होते हुए भी चतुर्दशी, अप्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि के दिनो मे पौषघोप-वासव्रत का सम्यक् पालन नहीं होता।

श्रावकाचार: १२७

चतुर्थं प्रतिमा में स्थित श्रावक चतुर्दशी आदि के दिनों में प्रतिपूर्ण पौषधव्रत का सम्यक्तया पालन करता है। इसका नाम पौषधप्रतिमा है।

पांचवीं प्रतिमा का नाम है नियमप्रतिमा। इसमें स्थित श्रमणोपासक निम्नोक्त पाँच नियमों का विशेष रूप से पालन करता है: १. स्नान नहीं करना, २. रात्रिभोजन नहीं करना, ३. धोती की लांग नहीं लगाना, ४. दिन में ब्रह्मचारी रहना एवं रात्रि में मैथुन की मर्यादा करना, ५. एकरात्रिकी प्रतिमा का पालन करना अर्थात् महीने में कम-से-कम एक रात कायो-त्सर्ग अवस्था मे ध्यानपूर्वक व्यतीत करना।

छठी प्रतिमा का नाम ब्रह्मचर्यप्रतिमा है क्योंकि इसमें श्रावक दिन की भाँति रात्रि में भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इस प्रतिमा में सर्व प्रकार के सचित्त आहार का परित्याग नहीं होता।

सातवी प्रतिमा में सभी प्रकार के सचित्त आहार का परित्याग कर दिया जाता है किन्तु ग्रारम्भ (कृषि, व्यापार ग्रादि में होने वाली अल्प हिंसा ) का त्याग नहीं किया जाता। इस प्रतिमा का नाम है सचित्तत्यागप्रतिमा।

आठवीं प्रतिमा का नाम आरम्भत्यागप्रतिमा है। इसमें उपासक स्वयं तो आरंभ का त्याग कर देता है किन्तु दूसरों से आरंभ करवाने का परित्याग नहीं कर सकता।

नवी प्रतिमा घारण करनेवाला श्रावक आरंभ करवाने का भी त्याग कर देता है । इस अवस्था मे वह उद्दिष्ट भक्त अर्थात् अपने निमित्त से बने हुए भोजन का परित्याग नहीं करता। इस प्रतिमा का नाम प्रेष्यपरित्यागप्रतिमा है क्योंकि इसमें आरंभ के निमित्त किसी को कही भेजने-भिजवाने का त्याग होता है। आरंभवर्धक परिग्रह को त्याग होने के कारण इसे परिग्रहत्यागप्रतिमा भी कहते हैं।

दसवी प्रतिमा में उदिष्ट भवत का भी त्याग कर दिया जाता है। इस प्रतिमा में स्थित श्रमणोपासक उस्तरे से मुण्डित होता हुआ शिखा धारण करता है अर्थात् सिर को एकदम साफ न कराता हुआ चोटी जितने बाल सिर पर रखता है। इससे यह मालूम होता है कि गृहस्थ के सिर पर चोटी रखने की रूढ प्रथा जैन परम्परा में भी मान्य रही है। दसवीं प्रतिमा धारण करने वाले गृहस्थ को जब कोई एक बार अथवा अनेक बार बुलाता है या एक अथवा अनेक प्रश्न पूछता है तब वह दो ही उत्तर देता है। जानने पर कहता है कि मैं यह जानता हूँ। न जानने की स्थिति में कहता है कि मुझे यह मालूम नहीं। चूंकि इस प्रतिमा में उदिष्ट भक्त का त्याग अभिप्रेत होता है अतः इसका नाम उदिष्टभक्तत्यागप्रतिमा है।

ग्यारहवी प्रतिमा का नाम श्रमणभूतप्रतिमा है। श्रमणभूत का अर्थ होता है श्रमण के सहरा। जो गृहस्थ होते हुए भी साधु के समान आचरण करता है अर्थात् श्रावक होते हुए भी श्रमण के समान किया करता है वह श्रमणभूत कहलाता है। श्रमण-भूतप्रतिमाप्रतिपन्न श्रमणोपासक वालों का उस्तरे से मुण्डन कर-वाता है अथवा हाथ से लुंचन करता है। इस प्रतिमा मे चोडी नहीं रखी जाती। वेष, भाण्डोपकरण एवं आचरण श्रमण के ही समान होता है। श्रमणभूत श्रावक मुनिवेष मे अनगारवत् आचार-धर्म का पालन करता हुआ जोवनयापन करता है। सम्बन्धियों व जाति के लोगों के साथ यत्किचित् स्नेह्बन्धन होने के कारण उन्हीं के यहाँ से अर्थात् परिचित घरों से ही भिचा ग्रहण करता है। भिचा लेते समय वह इस बात का ध्यान रखता है कि दाता के यहाँ उसके पहुँचने के पूर्व जो वस्तु बन चुकी होती है वही वह ग्रहण करता है, अन्य नही। यदि उसके पहुँचने के पूर्व चावल पक चुके हों और दाल न पकी हो तो वह चावल ले लेगा, दाल नहीं। इसी प्रकार यदि दाल पक चुकी हो और चावल न पके हों तो वह दाल ले लेगा, चावल नहीं। पहुँचने के पूर्व दोनों चीजें बन चुकी हों तो दोनों ले सकता है और एक भी न बनी हो तो एक भी नहीं ले सकता।

प्रतिमाएं गुणस्थानों की तरह आत्मिक विकास के बढते हुए अथवा चढ़ते हुए सोपान हैं अतः उत्तर-उत्तर प्रतिमाओं मे पूर्व-पूर्व प्रतिमाओं के गुण स्वतः समाविष्ट होते जाते हैं। जब श्रावक ग्यारहवीं अर्थात् अन्तिम प्रतिमा की आराधना करता है तब उसमें प्रारम्भ से लेकर अन्त तक की समस्त प्रतिमाग्रों के गुण रहते हैं। इसके बाद अपनी शक्ति के श्रनुसार चाहे वह मुनिधर्म की दीचा ग्रहण कर सकता है, चाहे उसी प्रतिमा को धारण किये रह सकता है। इन प्रतिमाओं मे से कुछ के लिए अधिकतम कालमर्यादा भी बतलाई गई है। उदाहरण के लिए पांचवी प्रतिमा का अधिकतम काल पांच मास, छठी का छः मास,

१३०: जैन आचार

यावत् ग्यारहवीं का ग्यारह मास है। यह एक साधारण विवान है। साधक के सामर्थ्य के अनुसार इसमें यथोचित परिवर्तन भी हो सकता है।

इवेताम्बर व दिगम्बर परम्परा-सम्मत उपासक-प्रतिमाओं के कम तथा नामों में नगण्य अन्तर है। इवेताम्बर-परम्परा में एकादश उपासक-प्रतिमाओं के नाम क्रमानुसार इस प्रकार मिलते हैं : १. दर्शन, २. व्रत, ३. सामायिक, ४. पौषध, ५. नियम, ६. ब्रह्मचर्य, ७. सचित्तत्याग, ८. आरम्भत्याग, ९. प्रेष्यपरि-त्याग अथवा परिग्रहत्याग, १०. उ दिष्टभक्तत्याग, ११. श्रमण-भूत । दिगम्बर-परम्परा में इन प्रतिमाओं के नाम इस कम से मिलते हैं : १. दर्शन, २. व्रत, ३.सामायिक, ४. पौषध, ५.सचित्त-त्याग, ६. रात्रिभुक्तित्याग, ७. ब्रह्मचर्य, ८. आरम्भत्याग, ९. परिग्रह्त्याग, १०. अनुमतित्याग, ११. उद्दिष्टत्याग। उद्दिष्ट-त्याग के दो भेद होते हैं जिनके लिये ऋमशः चुल्लक और ऐलक शब्दों का प्रयोग होता है। ये श्रावक की उत्कृष्ट अवस्थाएँ होती हैं। क्वेताम्बर व दिगम्बर-सम्मत प्रथम चार नामों में कोई अन्तर नहीं है। सचित्तत्याग का क्रम दिगम्बर-परम्परा में पाचवां है जविक क्वेताम्बर-परम्परा मे सातवा है। दिगम्बरा-भिमत रात्रिभुक्तित्याग व्वेताम्बराभिमत पांचवी प्रतिमा नियम के अन्तर्गत समाविष्ट है। ब्रह्मचर्य का क्रम इवेताम्वर-परम्परा में छठा है जविक दिगम्बर-परम्परा में सातवां है। दिगम्बर-सम्मत अनुमितत्याग व्वेताम्बरसम्मत उद्दिष्टभक्तत्याग के ही अन्तर्गत समाविष्ट हो जाता है क्योंकि इस प्रतिमा मे श्रावक

उद्दिष्ट भक्त ग्रहण न करने के साथ ही किसी प्रकार के आरम्भ का समर्थन भी नहीं करता। श्वेताम्बराभिमत श्रमणभूतप्रतिमा ही दिगम्बराभिमत उद्दिष्टत्यागप्रतिमा है क्योंकि इन दोनों में श्रावक का आचरण भिच्चवत् होता है। चुल्लक व ऐलक श्रमण के ही समान होते हैं।

#### प्रतिक्रमणः

जीतकलप सूत्र में जिन दस प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है उनमें प्रतिक्रमण भी एक है। प्रतिक्रमण अर्थात् वापसी । यहाँ वापसी का अर्थ है शुभयोग से अशुभयोग में गये हुए ग्रपने आपको पुनः शुभयोग मे लाना । साधक प्रमादवश शुभयोग से च्युत होकर अञुभयोग में पहुँच जाता है। इस प्रकार अशुभयोग को प्राप्त करने के बाद फिर से शुभयोग को प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। जिस प्रकार श्रमण के लिये व्रतों में दोष लगने पर प्रतिक्रमणरूप प्रायश्चित्त आवश्यक माना गया है उसी प्रकार श्रावक के लिये भी अतिचारों की शुद्धि के लिये प्रति-क्रमण की आवश्यकता स्वीकार की गई है। आवक स्थूल प्राणा-तिपात-विरमण आदि जिन व्रतों को स्वीकार करता है उनमें बन्ध, वध आदि अनेक अतिचाररूप दोष लगने की सम्भावना रहती है। इन दोषों का सम्यक् निरीक्षण कर आलोचनापूर्वक पश्चात्ताप करना चाहिये एवं भविष्य मे उनकी पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखना चाहिये । इस प्रकार श्रावक अशुभयोग से निवृत्त होकर विशुद्धभाव से उत्तरोत्तर शुभयोग में प्रवृत्त होता

### १३२: जैन आचार

जाता है। यही प्रतिक्रमण की सार्थकता है। प्रतिक्रमण का प्रयोजन साधक के जीवन से प्रमादभाव को दूर करना है। अज्ञान, मिथ्याज्ञान, राग, देख आदि प्रमाद के ही रूप हैं। प्रमाद साधक-जीवन का एक भयंकर रोग है जो साधना को सड़ा-गला कर नष्ट-भ्रष्ट कर देता है। प्रतिक्रमण इस रोग को नष्ट करने की एक भ्रद्भुत औषि है। साधक को इस ढंग से प्रतिक्रमणरूप श्रौषि का सेवन करते रहना चाहिए कि प्रमादरूप रोग जीवन मे तनिक भी पनपने न पाए।

# श्रमण - धर्म

महाव्रत रात्रिभो जन-विरमणव्रत षडावश्यक आदर्श श्रमण अचेलकत्व व सचेलकत्व वस्त्रमयीदा वस्त्र की गवेषणा पात्र की गवेषणा व उपयोग आहार आहार क्यों ? आहार क्यों नहीं ? विशुद्ध आहार आहार का उपयोग आहारसम्बन्धी दोष एकभक्त विहार अर्थात् गमनागमन नौकाविहार पदयात्रा वसति अर्थात् उपाश्रय

सामाचारी सामान्य चर्या पर्युषणाकल्प भिक्षु-प्रतिमाएँ समाधिमरण अथवा पण्डितमरण : ५ :

उपासक अथवा श्रावक अंशतः हिंसादि का त्याग करता है अतः वह देशविरत कहलाता है। श्रमण अथवा भिन्नु पूर्णतः हिसादि का प्रत्याख्यान करता है अतः वह सर्वविरत कहलाता है। श्रावक के व्रतों को अणुव्रत अर्थात् आंशिक त्याग और श्रमण के व्रतों को महाव्रत अर्थात् पूर्ण त्याग कहा जाता है। सर्वविरतिरूप महाव्रत पाँच हैं: १. सर्वप्राणातिपात-विरमण, २. सर्वमृषावाद-विरमण, ३. सर्वअदत्तादान-विरमण, ४. सर्व-मैथुन-विरमण ५. सर्वपरिग्रह-विरमण। प्राणातिपात अर्थात् हिंसा आदि का करना, कराना और अनुमोदन करना रूप तीन करणों का मन, वचन और काय रूप तीन योगों से निषेध किया गया है। इस प्रकार के त्याग को नवकोटि (३ $\times$ ३=९) प्रत्याख्यान कहा जाता है। प्राणातिपात से नवकोटि से विरति स्रेना सर्वप्राणातिपात-विरमणरूप प्रथम महाव्रत है। इसी प्रकार मृषावाद अर्थात् भूठ, अदत्तादान अर्थात् चोरी, मैथुन अर्थात् कामभोग और परिग्रह अर्थात् संग्रह के नवकोटि प्रत्याख्यानरूप सर्वमृषावाद-विरमण, सर्वअदत्तादान-विरमण, सर्वमैथुन-विरमण और सर्वपरिग्रह-विरमण के विषय में समक्ष लेना चाहिए। ये महावृत यावजीवन अर्थात् जीवनभर के लिए होते हैं। महाव्रतः

पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय

और त्रसकाय जीवनिकाय हैं। इन छः जीवनिकायों की हिसा का नवकोटि-प्रत्याख्यान सर्वप्राणातिपात-विरमण महाव्रत कह-लाता है। पृथ्वीकाय अर्थात् भूमि, ग्रप्काय अर्थात् जल, तेज-स्काय अर्थात् विह्ना, वायुकाय अर्थात् पवन, वनस्पतिकाय अर्थात् हरित और त्रसकाय अर्थात् द्वीन्द्रियादि प्राणी। महाव्रतधारी श्रमण अथवा श्रमणी का कर्तव्य है कि वह दिन में अथवा रात्रि में, अकेले अथवा समूह में, सोते हुए अथवा जागते हुए भूमि,भित्ति, शिला, पत्थर, धुलियूक्त शरीर अथवा वस्त्र को हस्त, पाद, काष्ठ, अंगुली, शलाका आदि से न झाड़े, न पोंछे, न इधर-उधर हिलाये, न छेदन करे, न भेदन करे । अपने धूलियुक्त शरीर आदि को वस्त्रादि मृदु साधनों से सावधानीपूर्वक भाड़े-पोंछे । उदक, ओस, हिम, आर्द्र शरीर अथवा आर्द्र वस्त्र को न छुए, न सुखाए, न निचोड़े, न फटके, न अग्नि के पास रखे। अपने गीले शरीर आदि को यतनापूर्वंक सुखाए अथवा सूखने दे। अग्नि, अंगार, चिनगारी, ज्वाला अथवा उल्का को न जलाये, न बुझाये, न हिलाये, न जल से शान्त करे, न बिखेरे। पंखे, पत्र, शाखाः, वस्त्र, हस्त, मुख ग्रादि से हवा न करे। बीज, अंकुर, पौधे, वृक्ष ग्रादि पर पैर न रखे, नवैठे, न सोये । हाथ, पैर, सिर, वस्त्र, पात्र, रजोहरण, शय्या, संस्तारक आदि में कीट, पतंग, कुंथू, चीटी आदि दिखाई देने पर उन्हें यतना-पूर्वक एकान्त मे छोड़ दे। प्रत्येक जीव जीने की इच्छा करता है। कोई भी मरना नही चाहता। जिस प्रकार हमें अपना जीवन प्रिय है उसी प्रकार दूसरों को भी ग्रपना जीवन प्रिय है। इस-लिए निर्ग्रन्थ मुनि प्राणवध का त्याग करते है। असावधानी-

पूर्वक बैठने, उठने, चलने, सोने, खाने, पीने, बोलने से पापकर्म वॅधता है। इसलिए भिन्नु को समस्त किया यतनापूर्वक करनी चाहिए। जो जीव और अजीव को जानता है, वस्तुतः वही संयम को जानता है। क्योंकि जीव और अजीव को जानने पर ही संयमी जीवों की रक्षा कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि पहले ज्ञान है, फिर दया। जो संयमी ज्ञानपूर्वक दया का आचरण करता है वही वस्तुतः दयाधर्म का पालन करता है। अज्ञानी न पुण्य-पाप को समझ सकता है, न धर्म-अधर्म को जान सकता है, न हिंसा-अहिसा का विवेक कर सकता है।

आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की तृतीय चूला में पांच महाव्रतों की पचीस भावनाएँ बताई गई हैं जिनके पालन से महाव्रतों की रक्षा होती है। प्राणातिपात-विरमण की पांच भावनाएँ ये है: १. ईर्याविषयक समिति—गमनागमनसम्बन्धी सावधानी, २. मन की अपापकता—मानसिक विकाररहितता, ३. वचन की अपापकता—वाणी की विशुद्धता, ४. भाण्डोपकरणविषयक समिति—पात्रादि उपकरण-सम्बन्धी सावधानी, ५. भक्त-पानविषयक आलोकिकता—खान-पानसम्बन्धी सचेतता। ये एवं इसो प्रकार की अन्य प्रशस्त भावनाएँ अहिसावत को सुदृढ़ एवं सुरक्षित करती है।

जिस प्रकार सर्वविरत श्रमण जीवकाय की हिंसा का सर्वथा त्याग करता है उसी प्रकार वह मृषावाद से भी सर्वथा विरत होता है। असत्य हिंसादि दोषों का जनक है, यह समझकर वह कदापि असत्य वचन का प्रयोग नहीं करता। वह हमेशा निर्दोष, अकर्कश, असंदिग्ध वाणी बोलता है। क्रोध, मान, माया व लोभमूलक वचन तथा जान-बूझकर ग्रथवा अज्ञानवश प्रयोग किये जाने वाले कठोर वचन अनार्यं वचन हैं। ये दोषयुक्त होने के कारण त्याज्य हैं। श्रमण को संदिग्ध अथवा अनिश्चित दशा में निश्चय-वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सम्यक्तया निश्चय होने पर ही निश्चय-वाणी बोलनी चाहिए। सदोष, कठोर, जीवों को कष्ट पहुंचाने वाली भाषा भिक्षु न बोले। वह सत्य, मृदु, निर्दोष, अभूतोपघातिनी भाषा काम में ले। सत्य होने पर भी अवज्ञासूचक शब्दों का प्रयोग न करे किन्तु सम्मानसूचक शब्द प्रयोग में ले। संचेप मे कहा जाय तो सर्वविरत भिक्षु को क्रोधादि कषायों का परित्याग कर, समभाव धारण कर विचार व विवेक पूर्वक संयमित सत्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

सत्यव्रत की पांच भावनाएँ ये हैं: १. वाणीविवेक, २. क्रोघ-त्याग, ३. लोभत्याग, ४. भयत्याग, ४. हास्यत्याग। वाणीविवेक अर्थात् सोच-समभकर भाषा का प्रयोग करना। क्रोधत्याग अर्थात् गुस्सा न करना। लोभत्याग अर्थात् लालच में न फंसना। भयत्याग अर्थात् निर्भोक रहना। हास्यत्याग अर्थात् हंसी-मजाक न करना। इन व इसी प्रकार की अन्य प्रशस्त भावनाओं से सत्यव्रत की रचा होती है।

अदत्तादान से सर्वथा विरमण होने वाला श्रमण कोई भी वस्तु विना दी हुई ग्रहण नहीं करता । वह विना अनुमित के एक तिनका उठाना भी स्तेय अर्थात् चोरी समभता है। किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई अथवा अज्ञात स्वामी की वस्तु को छूना भी उसके लिए निषिद्ध है। आवश्यकता होने परं वह स्वामी की अनुमित से अर्थात् उपयुक्त व्यक्ति के देने पर ही किसी वस्तु को ग्रहण करता है अथवा उसका उपयोग करता है। जिस प्रकार वह स्वयं अदत्तादान का सेवन नहीं करता उसी प्रकार किसी से करवाता भी नहीं और करने-कराने वालों का समर्थन भी नहीं करता। इस प्रकार सर्वविरत मुनि सुवि-शुद्ध भावना से अदत्तादान-विरमण महावृत का पालन करता है। इससे उसके अहिसावृत के पालन में सहायता मिलती है।

अस्तेयव्रत की दृढता एवं सुरक्षा के लिए पांच भावनाएँ इस प्रकार बतलाई गई हैं: १. सोच-विचार कर वस्तु की याचना करना, २. आचार्य आदि की अनुमित से भोजन करना, ३. परि-मित पदार्थ स्वीकार करना, ४. पुन:-पुनः पदार्थों की मर्यादा करना, ५. सार्धिमक (साथी श्रमण) से परिमित वस्तुओं की याचना करना।

श्रमण-श्रमणी के लिए मेथुन का पूर्ण त्याग अनिवार्य है। उसके मैथुनत्याग को सर्वमैथुन-विरमण कहा जाता है। इसमें उसके लिए मन, वचन एवं काय से मैथुन का सेवन करने, करवाने तथा अनुमोदन करने का निषेध होता है। इसे नवकोटि ब्रह्मचर्य अथवा नवकोटि शील कहा जाता है। मैथुन को अधर्म का मूल तथा महादोषों का स्थान कहा गया है। इससे अनेक प्रकार के पाप उत्पन्न होते हैं, हिसादि दोषों और कलह-संघर्ष-विग्रह का जन्म होता है। यह सब समझकर निर्ग्रथ मुनि मैथुन के संसर्ग का सर्वथा त्याग करते हैं। जैसे मुर्गी के वच्चे को

बिल्ली से हमेशा डर रहता है उसी प्रकार संयमी श्रमण को स्त्री के शरीर एवं संयत श्रमणी को पुरुष की काया से सदा भय रहता है। वे स्त्री-पुरुष के रूप, रंग, चित्र आदि देखना तथा गीत आदि सुनना भी पाप समभते हैं। यदि उस ओर दृष्टि चली भी जाय तो वे तुरन्त सावधान होकर अपनी दृष्टि को खीच लेते हैं। वे बाल, युवा एवं वृद्ध सभी प्रकार के नर-नारियों से दूर रहते हैं। इतना ही नहीं, वे किसी भी प्रकार के कामोत्तेजक अथवा इन्द्रियाकर्षक पदार्थ से अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ते।

ब्रह्मचर्यव्रत के पालन के लिए पाँच भावनाएँ इस रूप में बतलाई गई हैं: १. स्त्री-कथा न करना, २. स्त्री के अंगों का अवलोकन न करना, ३. पूर्वानुभूत काम-क्रीड़ा आदि का स्मरण न करना, ४. मात्रा का अतिक्रमण कर भोजन न करना, ५. स्त्री आदि से सम्बद्ध स्थान में न रहना। जिस प्रकार श्रमण के लिए स्त्री-कथा आदि का निषेध है उसी प्रकार श्रमणी के लिए पुरुष-कथा आदि का प्रतिषेध है। ये एवं इसी प्रकार की अन्य भावनाएँ सर्वमेथुन-विरमण व्रत की सफलता के लिए अनिवायं हैं।

सर्वविरत श्रमण के लिए सर्वपरिग्रह-विरमण भी श्रिनवार्य है। परिग्रह मानव-जीवन का एक बहुत बड़ा पाप है, दोष है, हिंसा है। यह मनुष्य की मनोवृत्ति को उत्तरोत्तर कलुषित करता है। इससे व्यक्ति में अज्ञान्ति उत्पन्न होती है, अज्ञुभ भावनाएँ पैदा होती हैं तथा समाज में संघर्ष बढता है, कलह पनपता है। किसी भी वस्तु का ममत्वमूलक संग्रह परिग्रह कहलाता है। सर्वविरत श्रमण स्वयं इस प्रकार का संग्रह कदापि नहीं करता, दूसरों से नहीं कराता और करने वालों का समर्थन नहीं करता। वह पूर्णतया अनासक्त एवं अकिंचन होता है। इतना ही नहीं, वह अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखता। संयमनिर्वाह के लिए वह जो कुछ भी अल्पतम उपकरण अपने पास रखता है उन पर भी उसका ममत्व नहीं होता। उनके खो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसे शोक नहीं होता। उनके खो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसे शोक नहीं होता तथा प्राप्त होने पर हर्ष नहीं होता, वह उन्हें केवल संयम-यात्रा के साधन के रूप में काम में लेता है। जिस प्रकार वह अपने शरीर का अनासक्त भाव से पालन-पोषण करता है उसी प्रकार अपने उपकरणों का भी निर्मम भाव से रच्चण करता है। ममत्व अथवा आसक्ति आन्तरिक ग्रन्थि है। जो साधक इस ग्रन्थि का छेदन करता है वह निर्ग्रन्थ कहलाता है। सर्विवरत श्रमण इसी प्रकार का निर्ग्रन्थ होता है।

अपरिग्रह्नत की पाँच भावनाएँ ये हैं: १. श्रोत्रेन्द्रिय के विषय शब्द के प्रति राग-द्वेषरिहतता अर्थात् अनासक्त भाव, २. चक्षुरिन्द्रिय के विषय रूप के प्रति अनासक्त भाव, ३. घ्राणे-न्द्रिय के विषय गन्ध के प्रति अनासक्त भाव, ४. रसनेन्द्रिय के विषय रस के प्रति अनासक्त भाव, ४. स्पर्शनेन्द्रिय के विषय स्पर्श के प्रति अनासक्त भाव।

## रात्रिभोजन-विरमणवतः

वट्टकेराचार्यकृत मूलाचार के मूलगुणाधिकार नामक प्रथम प्रकरण में सर्वविरत श्रमण के २८ मूल गुणों का वर्णन है: पांच महावत, पांच समितियाँ, पांच इन्द्रियों का निरोध, छः ग्राव-श्यक, लोच, अचेलकत्व, अस्नान, क्षितिशयन, अदंतघावन, स्थितिभोजन और एकभक्त । एकभक्त की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि मुनि सूर्योदय व सूर्यास्त के मध्य मे एक बार भोजन करता है। सूर्यास्त व सूर्योदय के बीच यानी रात्रि में उसके भोजन का सर्वथा त्याग होता है। दशवैकालिक सूत्र के चुल्लिकाचार-कथा नामक तृतीय अध्ययन में निर्ग्रन्थों के लिए औद्दे शिक भोजन, कीत भोजन, आमन्त्रण स्वीकार कर ग्रहण किया हुआ भोजन यावत् रात्रिभोजन का निषेध किया गया है। षड्-जीवनिकाय नामक चतुर्थ अध्ययन में पाँच महाव्रतों के साथ रात्रिभोजन-विरमण का भी प्रतिपादन किया गया है एवं उसे छठा वृत कहा गया है। आचारप्रणिधि नामक आठवें अध्ययन मे स्पष्ट कहा गया है कि रात्रिभोजन हिसादि दोषों का जनक है। ग्रतः निर्ग्रन्थ सूर्य के ग्रस्त होने से लेकर सूर्य का उदय होने तक किसी भी प्रकार के आहारादि की मन से भी इच्छा न करे। इस प्रकार जैन आचार-ग्रन्थों में सर्वविरत के लिए रात्रिभोजन का सर्वथा निषेध किया गया है। वह आहार, पानी आदि किसी भी वस्तु का रात्रि में उपभोग नही करता। जैन आचार-शास अहिसावत की सम्पूर्ण साधना के लिए रात्रिभोजन का त्याग अनिवार्य मानता है।

#### पडावश्यकः

मूलाचार आदि दिगम्बर परम्परा के आचार-ग्रन्थों एवं आवश्यक आदि श्वेताम्बर परम्परा के आचार-ग्रन्थों मे सर्वविरत मुनि के लिए षडावश्यक अर्थात् छः आवश्यकों का विधान किया गया है। इनके नाम दोनों परम्पराओं में एक हैं—ग्रभिन्न हैं। क्रम की दृष्टि से पांचवें व छठे नाम में विपर्यंय है। दिगम्बर परम्परा में इनका क्रम इस प्रकार है: १. सामायिक, २. चतु-विश्वतिस्तव, ३. वन्दना, ४. प्रतिक्रमण, ४. प्रत्याख्यान, ६. कायो-त्सर्ग। श्वेताम्बर परम्पराभिमत षडावश्यक-क्रम यों है: १. सामायिक, २. चतुविश्वतिस्तव, ३. वन्दना, ४. प्रतिक्रमण, ४. कायो-त्सर्ग, ६. प्रत्याख्यान।

जो अवश्य करने योग्य होता है उसे आवश्यक कहते हैं। सामायिक आदि मुनि की प्रतिदिन करने योग्य क्रियाएँ हैं अतः इन्हें आवश्यक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सामायिकादि पडावश्यक निर्ग्रन्थ के नित्यकर्म हैं। इन्हें श्रमण को प्रतिदिन दोनों समय अर्थात् दिन व रात्रि के ग्रन्त मे अवश्य करना होता है।

सम को आय करना अर्थात् त्रस और स्थावर सभी प्राणियों पर समभाव रखना सामायिक है। जिसकी आत्मा संयम, नियम व तप में संलीन होती है अर्थात् जो आत्मा को मन, वचन व काय की पापपूर्ण प्रवृत्तियों से हटाकर निरवद्य व्यापार मे प्रवृत्त करता है उसे सामायिक की प्राप्ति होती है। सामायिक मे बाह्य दृष्टि का त्यागकर अन्तर्दाष्ट्र अपनाई जाती है—बह्मिंखी प्रवृत्ति त्यागकर अन्तर्मुखी प्रवृत्ति स्वीकार की जाती है। सामायिक समस्त ग्राध्यात्मिक साधनाओं की आधारिशला है। जब साधक सर्व सावद्य योग से विरत होता है, छः काय के जीवों के प्रति संयत होता है, मन-वचन-काय को नियन्त्रित करता है, आत्म-

१४४: जैन आचार

स्वरूप में उपयुक्त होता है, यतनापूर्वक आचरण करता है तब वह सामायिकयुक्त होता है।

समभावरूप सामायिक के महान् साधक एवं उपदेशक त्तीर्थकरों की स्तुति करना चतुर्विशतिस्तव ग्रावश्यक है। तीर्थकर का अर्थ है तीर्थ की स्थापना करने वाला। जिसके द्वारा संसार-सागर तरा जाता है—पार किया जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। इस प्रकार का तीर्थ धर्म कहलाता है। जो तीर्थ अर्थात् धर्म का प्रवर्तन करता है वह तीर्थकर कहलाता है। जैन परम्परा मे इस प्रकार के चौबीस तीर्थकर माने गये हैं। इन्होंने भिन्न-भिन्न समय में निर्ग्रन्थ-धर्म का प्रवर्तन किया है। भगवान् महावीर निर्ग्रन्थ-धर्मं के अन्तिम प्रवर्तक हुए हैं। इन्हें चौबीसवाँ तीर्थंकर कहा जाता है। चौबीस तीर्थंकरों का उत्की-र्तंन करना चतुर्विश्वतिस्तव है। त्याग, वैराग्य, संयम व साधना के महान् आदर्श एवं सामायिक धर्म के परम पुरस्कर्ता वीतराग तीर्थकरों के उत्कीर्तन से आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। उनकी स्तुति से साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। उनके गुण-कीर्तन से संयम में स्थिरता आती है। उनकी भक्ति से प्रशस्त भावों की वृद्धि होती है। तीर्थकरों की स्तुति करने से प्रसुप्त आन्तरिक चेतना जाग्रत होती है। केवल स्तुति से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा नही मानना चाहिए। स्तुति तो सोयी हुई आत्मचेतना को जगाने का केवल एक साधन है। तीर्थंकरों की स्तुति मात्र से ही मोन्न की प्राप्ति नहीं हो जाती। मुक्ति के लिए भित एवं स्तुति के साथ-साथ संयम एवं साधना भी आवश्यक है।

जिस प्रकार मुनि के लिए तीर्थकर-स्तव आवश्यक है उसी प्रकार गुरुस्तव भी आवश्यक है। गुरु-स्तव को आवश्यक सूत्र में वंदन कहा गया है। तीर्थंकर के बाद यदि वंदन करने योग्य है तो वह गुरु है क्योंकि गुरु अहिसा आदि की उत्कृष्ट आराधना करने के कारण शिष्य के लिए सात्तात् आदर्शका कार्यकरता है। उससे उसे प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त होती है। उसके प्रति सम्मान होने पर उसके गुणों के प्रति सम्मान होता है। तीर्थकर के बाद सद्-धर्म का उपदेश देने वाला गुरु ही होता है। गुरु ज्ञान व चारित्र दोनों मे बड़ा होता है अतः वन्दन योग्य है। गुरुदेव को वन्दन करने का अर्थ होता है गुरुदेव का उत्कीर्तन व अभिवादन करना। वाणी से उत्कीर्तन अर्थात् स्तवन किया जाता है तथा शरीर से अभिवादन अर्थात् प्रणाम । गुरु को वन्दन इसलिए किया जाता है कि वह गुणों में गुरु अर्थात् भारी होता है। गुणहीन व्यक्ति को अवन्दनीय कहा गया है। जो गुणहीन अर्थात् अवंद्य को वदन करता है उसके कर्मों की निर्जरा नही होती, उसके संयम का पोषण नही होता। इस प्रकार के वन्दन से असंयम का अनुमोदन, अनाचार का समर्थन, दोषों का पोपण और पाप-कर्म का बन्धन होता है। इस प्रकार का वन्दन केवल कायक्लेश है। अवंद्य को वन्दन करने में वन्दन करने वाले एवं वन्दन कराने वाले दोनों का पतन होता है। वन्दन ग्रावश्यक का समुचित पालन करने से विनय की प्राप्ति होती है, अहंभाव की समाप्ति होती है, उत्कृष्ट आदशों का जान होता है, गुरुजनों का सम्मान होता है, तीर्थकरों की आज्ञा की अनुपालना और श्रुतधर्म की आराधना होती है।

१४६: जैन आचार

परिणामतः आत्मशक्ति की वृद्धि—विकास होता है तथा अन्ततो-गत्वा सिद्धि प्राप्त होती है—मुक्ति मिलती है। अतः साधक को गुरु-वन्दन के प्रति उदासीनता अथवा प्रमत्तता नही रखनी चाहिए।

प्रमादवश शुभ योग से च्युत होकर अशुभ योग को प्राप्त करने के बाद पुनः शुभ योग को प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। मन, वचन अथवा काया से कृत, कारित ग्रथवा अनुमोदित पापों की निवृत्ति के लिए आलोचना करना, पश्चात्ताप करना, निन्दा करना, अशुद्धि का त्याग कर शुद्धि प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। यह एक प्रकार का प्रायश्चित्त है। हिसा, असत्य, चौर्य, मैथुन एवं परिग्रहरूप जिन पापकर्मो का निर्ग्रन्थ श्रमण के लिए प्रतिषेध किया गया है उनका प्रमादवश उपार्जन करने पर प्रतिक्रमण करना चाहिए। सामायिक, स्वा-ध्याय आदि जिन शुभ प्रवृत्तियों का सर्वविरत संयमी के लिए विधान किया गया है, उनका आचरण न करने पर भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। क्योंकि अकर्तव्य कर्म को करना जैसे पाप है वैसे ही कर्तव्य कर्म को न करना भी पाप ही है। इसी प्रकार मान-सिक व वाचिक शुद्धि के लिए भी प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। प्रतिक्रमण भी सामायिक ग्रादि की ही तरह केवल किया तक सीमित नही रहना चाहिए। उससे वस्तुतः दोष-शुद्धि होनी चाहिए। तभी प्रतिक्रमण करना सार्थक कहा जाएगा। इसी वात को पारिभापिक पदावली मे यों कह सकते हैं कि सक्षम साधक के लिए भाव-प्रतिक्रमण ही उपादेय है, द्रव्य-प्रतिक्रमण

नहीं । उपयोगयुक्त प्रतिक्रमण भाव-प्रतिक्रमण है तथा उपयोगशून्य प्रतिक्रमण द्रव्य-प्रतिक्रमण है । यही बात सामायिकादि अन्य कियाओं के विषय में भी सत्य है । एक बार दोषोंकी शुद्धि करने के बाद बार-बार उन दोषों का सेवन करना तथा उनकी शुद्धि के लिए बार-बार प्रतिक्रमण करना वस्तुतः प्रतिक्रमण नहीं कहा जा सकता । प्रतिक्रमण का उद्देश्य सेवित दोषों की शुद्धि करना तथा उन दोषों को पुनरावृत्ति न करना है । बार-बार दोषों का सेवन करना व बार-बार उनका प्रतिक्रमण करना प्रतिक्रमण का परिहास करना है । इससे दोषशुद्धि होने के बजाय दोषवृद्धि हो होती है ।

काय के उत्सर्ग अर्थात् शरीर के त्याग को कार्योत्सर्ग कहते हैं। यह कैसे? यहाँ शरीरत्याग का अर्थ है शरीरसम्बन्धी ममता का त्याग। शारीरिक ममत्व को छोड़कर आत्म-स्वरूप में लीन होने का नाम कायोत्सर्ग है। साधक जब बिहर्मुंखवृत्ति का त्याग कर अन्तर्मुंखवृत्तिको स्वीकार करता है तब वह अपने शरीर के प्रति भी अनासक्त हो जाता है अर्थात् स्व-शरीरसम्बन्धी ममता का त्याग कर देता है। इस स्थिति में उस पर जो कुछ भी संकट आता है, वह समभावपूर्वक सहन करता है। ध्यान की साधना अर्थात् चित्त की एकाग्रता के अभ्यास के लिए कायोत्सर्ग अनिवार्य है। कायोत्सर्ग मे हिलना-डुलना, बोलना-चलना, उठना-वैठना आदि वन्द होता है। एक स्थान पर वैठकर निश्चल एवं निस्पन्द मुद्रा में खड़े होकर अथवा निर्निमेष दृष्टि से आत्मध्यान में लगना होता है। सर्वविरत श्रमण प्रतिदिन प्रातः व सायं कायोत्सर्ग द्वारा शरीर व आत्मा के सम्बन्ध में विचार करता है कि यह शरीर अन्य है और मैं अन्य हूँ। मैं चैतन्य हूँ—आत्मा हूँ जब कि यह शरीर जड़ है-भौतिक है। अपने से भिन्न इस शरीर पर ममत्व रखना अनुचित है। इस प्रकार की उदात्त भावना के अभ्यास के कारण वह कायोत्सर्ग के समय अथवा ग्रन्य प्रसंग पर आने वाले सभी प्रकार के उपसर्गी - कष्टों को सम्यक् प्रकार से सहन करता है। ऐसा करने पर ही उसका कायोत्सर्ग सफल होता है। कायोत्सर्गभी द्रव्य व भाव के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। शरीर की चेष्टाओं का निरोध नरके एक स्थान पर निश्चल एवं निस्पन्द स्थिति में खड़े रहना अथवा बैठना द्रव्य-कायोत्सर्ग है। ध्यान अर्थात् आत्मचिन्तन भाव-कायो-त्सर्ग है। कायोत्सर्ग में ध्यान का हो विशेष महत्त्व है। शारीरिक स्थिरता ध्यान की निर्विष्न साधना के लिए आवश्यक है। कायचेष्टा-निरोधरूप द्रव्य-कायोत्सर्ग आत्म-चिन्तनरूप भाव-कायोत्सर्गं की भूमिका का कार्यं करता है। अतः कायोत्सर्गं की सम्यक् सिद्धि के लिए द्रव्य व भाव दोनों रूप आवश्यक हैं।

प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग । वैसे तो सर्वविरत मुनि के हिसादि दोपों से युक्त सर्व पदार्थों का त्याग होता ही है किन्तु निर्दोप पदार्थों मे से भी अमुक का त्याग कर अमुक का सेवन करना अनासक्त भाव के सिचन के लिए आवश्यक है । प्रत्याख्यान आवश्यक इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है । इसके द्वारा मुनि अमुक समय तक के लिए अथवा जीवनभर के लिए अमुक प्रकार के अथवा सव प्रकार के पदार्थों के सेवन का त्याग करता है ।

इंससे तृष्णा, लोभ, अज्ञान्ति आदि मनोविकारों का नियन्त्रण होता है। तन, मन व वचन अशुभ प्रवृत्तियों से रुककर शुभ प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होते हैं। भगवती (व्याख्याप्रज्ञिप्त ) सूत्र के सातवें शतक के दूसरे उद्देशक में प्रत्याख्यान के विविध भेदों का वर्णन है। इनमें अनागत आदि दस भेद प्रत्याख्यान का स्वरूप समझने के लिए विशेष उपयोगी हैं। इन दस प्रकार के प्रत्या-ख्यानों के नाम ये हैं : १. अनागत, २. अतिक्रांत, ३. कोटियुक्त, ४. नियन्त्रित, ५. सागार, ६. अनागार, ७. कृतपरिमाण, ८. निरवशेष, ९. सांकेतिक, १०. कालिक,। पर्व आदि विशिष्ट अवसर पर किया जाने वाला प्रत्याख्यान अर्थात् त्यागिवशेष— तपिवशेप कारणवशात् पर्व आदि से पहले ही कर लेना अनागत प्रत्याख्यान है। पर्व आदि के व्यतीत हो जाने पर तपविशेष की आराधना करना अतिकांत प्रत्याख्यान है। एक तप के समाप्त होते ही दूसरा तप प्रारम्भ कर देना कोटियुक्त प्रत्याख्यान है। रोग आदि की बाधा आने पर भी पूर्वसंकल्पित त्याग निश्चित समय पर करना एवं उसे दृढ़तापूर्वंक पूर्ण करना निय-न्त्रित प्रत्याख्यान है । त्याग करते समय आगार अर्थात् अपवाद-विशेष की छूट रख लेना सागार प्रत्याख्यान है। आगार रखे विना त्याग करना अनागार प्रत्याख्यान है। भोज्य पदार्थ आदि की संख्या अथवा मात्रा का निर्घारण करना कृतपरिमाण प्रत्याख्यान है। अशनादि चतुर्विध अर्थात् सम्पूर्ण आहार का त्याग करना निरवशेष प्रत्याख्यान है। इसमें पानी का त्याग भी शामिल है। किसी प्रकार के संकेत के साथ किया जानेवाला त्याग १५० : जैन आचार

सांकेतिक प्रत्याख्यान कहलाता है, यथा मुट्ठी बांघकर, गांठ बांघकर अथवा अन्य प्रकार से यह प्रत्याख्यान करना कि जब तक मेरी यह मुट्ठी या गांठ बंधी हुई है अथवा अमुक वस्तु अमुक प्रकार से पड़ी हुई है तब तक मैं चतुर्विध आहार, त्रिविध आहार आदि का त्याग करता हूँ। कालविशेष की निश्चित मर्यादा अर्थात् समय की निश्चित अविध के साथ किया जाने वाला त्याग कालिक प्रत्याख्यान अथवा अद्धा-प्रत्याख्यान कहलाता है। जैन परिभाषा में अद्धा का अर्थ काल होता है।

उत्तराध्ययन सूत्र के सम्यक्तव-पराक्रम नामक उनतीसवें अध्ययन में षडावश्यक का संक्षिप्त फल इस प्रकार बतलाया गया है:—

सामायिक से सावद्य योग (पापकर्म) से निवृत्ति होती है। चतुर्विश्वतिस्तव से दर्शन-विशुद्धि (श्रद्धा-शुद्धि) होती है। वंदन से नीच गोत्रकमं का क्षय होता है, उच्च गोत्रकमं का बंध होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अप्रतिहत आज्ञाफल मिलता है तथा दाक्षिण्यभाव (कुशलता) की उपलब्धि होती है। प्रतिक्रमण से व्रतों के दोषरूप छिद्रों का निरोध होता है। परिणामतः आस्रव (कर्मागमन-द्वार) बंद होता है तथा शुद्ध चारित्र का पालन होता है। कायोत्सर्ग से प्रायश्चित्त-विशुद्धि होती है—ग्रतिचारों की शुद्धि होती है जिससे आत्मा प्रशस्त धर्म-ध्यान में रमण करता हुआ परमसुख का अनुभव करता है। प्रत्याख्यान से आस्रव-द्वार बन्द होते हैं तथा इच्छा का निरोध

होता है। इच्छा का निरोध होने के कारण साधक वितृष्ण अर्थात् निस्पृह होता हुम्रा शान्तचित्त होकर विचरता है।

सर्वविरत श्रमण के लिए जिनका पालन आवश्यक बताया गया है उन पडावश्यकों का आचरण देशिवरत श्रावक भी अपनी मर्यादानुसार करता है। इससे उसके वृतों में दृढ़ता आती है तथा दोषशुद्धि होती है। श्रावक के लिए प्रतिक्रमण आदि के अलग पाठों की व्यवस्था भी जैन आचारशास्त्र मे की गई है।

# आद्र्श श्रमणः

यदि श्रमण-जीवन का ग्रादर्श एवं हृदय-स्पर्शी चित्र देखना हो तो आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का नवम अध्ययन पढ़ना चाहिए। इस ग्रध्ययन का नाम उपधानश्रुत है। उपधान शब्द की व्याख्या करते हुए निर्युक्तिकार ने बताया है कि तिकया द्रव्य-उपधान है जिससे शयन करने में सुविधा मिलती है; तथा तपस्या भाव-उपधान है जिससे चारित्रपालन में सहायता मिलती है। जिस प्रकार जल से मिलन वस्त्र शुद्ध होता है उसी प्रकार तपस्या से आत्माक कर्ममल का नाश होता है। प्रस्तुत ग्रध्ययन में श्रमण भगवान् महावीर की साधनाकालीन तपस्या का हृदय-स्पर्शो वर्णन है। महावीर एक आदर्श श्रमण थे। उन्होंने अपने श्रमण-जीवन मे जिस प्रकार की कठोर तपस्या का सेवन किया उस प्रकार की कठोर तपस्या प्रत्येक जैन श्रमण के लिए आचरणीय है। वही श्रमण भगवान् महावोर का सच्चा अनुयायी है जो उपधानश्रुत-निर्दिष्ट तपोमय जीवन जीने का सिक्रय प्रयत्न करता है। उसकी १५२: जैन आचार

साधना तदाधारित होनी चाहिए, उसके समक्ष सदा महावीर का तपःकर्म आदर्श के रूप मे रहना चाहिए। विशुद्ध तपोमय जीवन ही श्रमणधर्म का आदर्श है। यही श्रामण्य है—श्रमण-जीवन का सार है।

उपधानश्रुत अध्ययन चार उद्देशों में विभक्त है। प्रथम उद्देश में महावीर की चर्या अर्थात् विहार का वर्णन है। द्वितीय में शय्या अर्थात् वसति, तृतीय मे परीषह अर्थात् कप्ट तथा चतुर्थ मे आतंक-चिकित्सा का वर्णन किया गया है। इस संपूर्ण वर्णन मे तपस्या का सामान्य रूप से समावेश किया गया है। यह वर्णन इतना सहज, समीचीन एवं सरल है कि पाठक अथवा श्रोता का सिर उस महान् तपोमूर्ति के सामने स्वतः श्रद्धावनत हो जाता है। जब से महावीर गृहत्याग करके अनगार बनते है तभी से उनका विहार प्रारंभ होता है। आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भावना नामक तृतीय चूला मे यह बताया गया है कि महावीर तीस वर्ष तक घर मे रहने के बाद अपने माता-पिता की मृत्यु होने पर सब कुछ त्याग कर अनगार बने अर्थात् सर्वविरत श्रमण हुए। जव उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तब उनके पास केवल एक वस्त्र था। दीत्ता के समय उन्होंने सामायिक चारित्र ग्रहण किया अर्थात् सर्व सावद्य योग का प्रत्याख्यान किया—सव प्रकार की सदोष प्रवृत्तियों का त्याग किया एवं सब प्रकार के उपसर्ग सहन करने की प्रतिज्ञा की। उन्होने इस प्रकार का ज़ीवन जीना प्रारंभ किया कि जिसमे कपायजन्य हिसादि दोपों की तनिक भी संभा-वना न रहे।

'उपधानश्रुत' के प्रथम उद्देश की पहलो ही गाथा में बतलाया गयां है कि महावीर प्रवृज्या ग्रहण कर तुरन्त ही विहार (पदयात्रः) के लिए चल पड़े। आगे की गाथाओं में कहा गया है कि उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मेरे पास जो यह एक वस्र है इससे मैं अपने शरीर का आच्छादन नहीं करूँगा। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद (तेरह महीने बाद) उन्होंने उस वस्त्र का भी त्याग कर दिया एवं सर्वथा अचेल होकर भ्रमण करने लगे। तब फिर दीक्षा के समय महावीर ने अपने पास जो वस्त्र (एक शाटक) रखा वह किसलिए ? वह वस्र संभवतः प्रव्रज्या की तद्दे शीय प्रणाली के अनुसार वे अपने कंधे पर रखे रहे अथवा उससे पोंछने आदि का काम लेते रहे। चाहे कुछ भी हुआ हो, इतना निश्चित है कि महावीर प्रव्रज्या लेने के साथ ही अचेल अर्थात् नग्न हो गए तथा मृत्युपर्यन्त नग्न ही रहे एवं किसी भी रूप मे अपने शरीर के लिए वस्त्र का उपयोग नहीं किया।

दीक्ता के पूर्व शरीर पर चंदनादि का विलेपन किया गया था, ग्रतः महावीर पर चार मास से भी अधिक समय तक स्थान-स्थान पर नाना प्रकार के जीव-जन्तुओं का आक्रमण होता रहा एवं उनकें शरीर को विविध प्रकार से कष्ट पहुँचता रहा। वे चलते समय पुरुष-प्रमाण मार्ग का अवलोकन करते एवं सावधानी पूर्वक चलते। उन्हें देखकर भयभीत हुए वालक उन्हें मार-मार कर आक्रन्दन करते। मार्ग मे अभिवादन होने पर अथवा मार पड़ने पर वे समान भाव से रहते व किसी से कुछ नही कहते। उन्हें ग्राख्यान, नृत्य, गीत, दगड्युद्ध, मुष्टियुद्ध आदि में कोई

रेस नहीं था। वे असह्य कष्टों को भी शान्ति से सहन करते हुए आगे बढते चलते। उन्होंने दीक्षा लेने के दो वर्ष से भी पहले से ही शीतल (सचित्त) जल का त्याग कर रखा था। उन्होंने यह जान लिया था कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकाय सचित्त हैं-चेतन हैं, अतः वे इन सब से बचकर विच-रण करते। विहार में किसी सचित्त काय की हिंसा न हो, इसका वे पूरा ध्यान रखते । उन्होंने स्वयं हिंसा न करने तथा दूसरों से हिंसा न करवाने का वृत ग्रहण कर रखा था। स्त्रियों को (पुरुषों की अपेक्षा से ) सर्व पापकर्म की जड़ समझ कर उनका उस संयमी ने सर्वथा परित्याग कर रखा था। वे आधा-कर्म अर्थात् अपने निमित्त से बने हुए आहारादि का सेवन न करते। जिसमें तिनक भी पाप की संभावना होती वैसा कोई भी कार्यं न करते हुए निर्दोष आहारादि का सेवन करते। वे न 'परवस्त्र का ( पोंछने आदि में ) उपयोग करते, न परपात्र (भोजनादि के लिए) काम में लाते। मानापमान का त्याग कर ग्रदीन-मनस्क होकर भिक्षा के लिए जाते एवं ग्रशन और पान की मात्रा का पूरा ध्यान रखते हुए रसों में गृद्ध न होकर जो कुछ मिल जाता, खा लेते। वे न आँखों का प्रमार्जन करते; न शरीर को खुजलाते। रास्ते चलते इघर-उधर बहुत कम देखते। पूछने पर अल्प उत्तर देते व यतनापूर्वक चलते।

श्रमण भगवान् महावीर वित्ररण करते हुए गृह, पण्यशाला ( दुकान ), पालितस्थान ( कारखाना ), पलालपुंज, आगन्तार ( अतिथिगृह ), आरामागार, श्मशान, शून्यागार, वृत्तमूल आदि स्थानों में ठहरते एवं अप्रमत्त होकर रात-दिन ध्यान करते । निद्रा की तिनक भी कामना नहीं करते। अनिच्छा से थोड़ी नीद आ जाने पर खड़े होकर आत्मा को जागरूक करते। पुनः निद्रा आने पर बाहर निकल कर मुहूर्त-पर्यन्त चंक्रमण कर लेते। उन्हें वसति-स्थानों में संसर्पिप्राणियों, पक्षियों, दुराचारियों, ग्राम-रक्तकों, शस्त्रधारियों द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते । इह-लोक व प्रलोक-संबंधी नाना प्रकार के भय तथा अनुकूल व प्रतिकूल इन्द्रिय-विषय उपस्थित होनेपर वे रित व अरित का अभिभव करके मध्यस्य होकर सब कुछ सह लेते। ध्यानस्य महावीर को कोई आकर कुछ पूछता और उत्तर न मिलने पर मुद्ध हो जाता। कभी-कभी भगवान् 'मैं भिचुक हूँ' एसा उत्तर भी दे देते, किन्तु प्रायः मौन होकर ध्यानमग्न ही रहते। शिशिर ऋतु में जब अन्य लोग शीतल वायु से कांपते, यहाँ तक कि अनगार अर्थात् साधु भी निर्वात स्थान की खोज में रहते, संवाटी से अपना शरीर ढंकते, कोई-कोई तो ईंधन भी जला लेते तब भी भगवान् महावीर खुले स्थान मे ही रहकर शीत सहन करते।

महावीर को सर्वत्र परीषह सहन करने पड़े। उन्हें विशेष रूप से लाढ़ देश मे जो कष्ट उठाने पड़े वे भयंकर थे। उन्होंने लाढ़ देश के वज्रभूमि और शुभ्रभूमि नामक दोनों दुश्चर प्रदेशों में विचरण किया। यहाँ उन पर अनेक असह्य आपित्तयाँ आई। यहाँ के निवासियों ने उन्हें बुरी तरह से मारा-पीटा। यहाँ के कुत्तों ने उन्हें खूव काटा। लोगों ने कुत्तों को भगाने की वजाय 'छू छू' करके महावीर की ओर दौड़ाया। यहाँ की वज्रभूमि ऐसी थी

कि लाठी लेकर चलने वाले श्रमणों को भी कुत्ते काट खाते थे। महावीर ने तो लाठी का भी त्याग कर रखा था, अतः कुत्तों ने उन्हें अत्यधिक परेशान किया । कई बार उन्हें बहुत दूर तक गॉव मिलता हो नही फिर भी वे विहार करते हुए व्याकुल न होते। कई बार गाँव के लोग पहले ही उनके पास आकर उन्हें वहाँ से भाग जाने के लिए कहते। कई बार ऐसा भी होता कि गाँव के लोग उन्हें 'मारो-मारो' की ग्रावाज करके लाठियों, भालों, पत्यरों, मुक्कों से मारते, उनके शरीर पर घाव कर देते, उन पर धूलि फेंकते, उन्हें धक्के लगाकर गिरा देते। परीषहों का हृदय से स्वागत करने वाले महान् संयमी श्रमण भगवान् महावीर अपनी काया का मोह छोड़कर इन सब उपद्रवों को वीरतापूर्वक सहन करते एवं संयममार्ग मे अधिक दढतापूर्वक अग्रसर होते। यही महावीर की शूरता थी। वे केवल आने वाले उपसर्गी का स्वागत ही नहीं करते अपितु कर्मनिर्जरा के निमित्त नये-नये उपसर्गों को आमन्त्रित भी करते । यही उनकी महावीरता थी ।

रोगान्तक हो या न हो, महावीर ने चिकित्सा की कामना कभी नहीं की। वे हमेशा अवमीदर्य अर्थात् अल्पाहार करते। स्नान, संशुद्धि, अभ्यंगन, प्रक्षालन आदि से सदा दूर रहते। इन्द्रियों के विपयों के प्रति उनकी तनिक भी आसक्ति न थी। वे ठंड के दिनों में छाया में व गरमी के दिनों में घूप में रहकर ध्यान धरते। ओदन, कुल्माप आदि रूच पदार्थों का आहार करते। कई बार आधा महीना अथवा पूरा महीना बिना पानी के ही विता देते। कभी-कभी दो मास से भी अधिक, यहाँ तक कि छः मास तक बिना पानी ही विचरण करते रहते। कभी वासी अन्न मिल जाता तो खा लेते ग्रौर वह भी दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन में एक बार । वे अपने ग्राहार के लिए न स्वयं पाप करते, न दूसरों से करवाते और न करने वाले का श्रनुमोदन ही करते। दूसरो के निमित्त से बने हुए सुविशुद्ध आहार का ग्रनासक्त भाव से सेवन करते। गोचरी अर्थात् आहार की गवेषणा के लिए जाते-आते मार्ग में किन्ही पशु-पक्षियों को किसी प्रकार कष्ट न हो, इसका पूरा ध्यान रखते। अपने आहार के कारण किसी ब्राह्मण, श्रमण, भिखारी, अतिथि आदि की वृत्ति का उच्छेद न हो, किसी की अप्रीति न हो, किसी को अन्तराय न पहुँचे--इसकी पूरी सावधानी रखते। रूखा-सूखा जो कुछ मिल जाता, अनासक्तिपूर्वक खा लेते। कुछ प्राप्त न होने की अवस्था में भी मन मे तिनक भी क्रोध अथवा निराशा न लाते। वे निष्कपाय, अनासक्त एवं मूच्छीरहित थे तथा छद्मस्थ अर्थात् त्रपूर्णज्ञानी होते हुए भी प्रमाद-मुक्त थे। वे स्वतः तत्त्व का अभिगम कर आत्मशुद्धिपूर्वक अभिनिवृत्त हुए एवं यावज्जीवन मोह, माया व ममता का त्याग कर समभाव के आराधक बने।

#### अचेलकत्व च सचेलकत्व :

वट्टकेराचार्यकृत मूलाचार के समयसाराधिकार मे मुनि के लिए चार प्रकार का लिंगकल्प (आचारचिह्न) वताया गया है: १. अचेलकत्व, २. लोच, ३. व्युत्सृष्ट्रशरीरता, ४. प्रति-लेखन। अचेलकत्व का अर्थ है वस्त्रादि सर्वपरिग्रह का परिहार।

लोच का अर्थ है अपने अथवा दूसरे के हाथों से मस्तकादि के केशों का अपनयन । व्युत्सृष्ट् इरिता का अर्थ है स्नान-अभ्यंगन-अंजन-परिमर्दन आदि सर्व संस्कारों का अभाव । प्रतिलेखन का अर्थ है मयूरिपच्छ का ग्रहण। अचेलकत्व निः संगता अर्थात् अना-सिक्त का चिह्न है। लोच सद्भावना का संकेत है। व्युत्सृष्ट- शरीरता अपरागता का प्रतीक है। प्रतिलेखन दयाप्रतिपालन का चिह्न है। यह चार प्रकार का लिंगकल्प चारित्रोपकारक होने के कारण भ्राचरणीय है।

वृहत्कलप के छठे उद्देश के अन्त में छः प्रकार की कल्प-स्थित (आचारमर्यादा) बतलाई गई है: १. सामायिकसंयत-कल्पस्थिति, २. छेदोपस्थापनीयसंयत-कल्पस्थिति, ३. निर्विश-मान-कल्पस्थिति, ४. निर्विष्टकायिक-कल्पस्थिति, ५. जिन-कल्प-स्थिति, ६. स्थविर-कल्पस्थिति । सर्वसावद्ययोगविरतिरूप सामा-यिक स्वीकार करने वाला सामायिकसंयत कहलाता है।पूर्व पर्याय अर्थात् पहले की साधु-अवस्था का छेद अर्थात् नाश (अथवा कमी) करके संयम की पुनः स्थापना करने योग्य श्रमण छेदोपस्थापनीयसंयत कहलाता है। इस कल्पस्थिति मे मुनि-जीवन का ग्रध्याय पुनः प्रारंभ होता है (ग्रथवा पुनः आगे बढ़ता है )। परिहारविशुद्धि-कल्प (तपिवशेष) का सेवन करने वाला श्रमण निविशमान कहा जाता है। जिसने परिहारविशु-द्धिक तप का सेवन कर लिया हो उसे निविष्टकायिक कहते हैं। गच्छ से निर्गत अर्थात् श्रमणसंघ का त्याग कर एकाकी संयम की साधना करने वाले साधुविशेष जिन ग्रर्थात् जिनकल्पिक कहलाते

हैं। गच्छप्रतिबद्ध अर्थात् श्रमणसंघ में रहकर संयम की आराधना करने वाले आचार्य आदि स्थिवर ग्रर्थात् स्थिवरकित्पक कहे जाते हैं। यही कारण है कि जिनकित्पकों व स्थिवरकित्पकों की आचारमर्यादा में अन्तर है। जिनकित्पक अचेलकधर्म का आच-रण करते हैं जबिक स्थिवरकित्पक सचेलकधर्म का पालन करते हैं।

आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के धुत नामक छठे अध्ययन में स्पष्ट बतलाया गया है कि कुछ अनगार ऐसे भी होते हैं जो संयम ग्रहण करने के बाद एकाग्रचित्त होकर सब प्रकार की आसक्ति का त्याग कर एकत्व-भावना का अवलम्बन लेकर मुण्ड होकर अचेल बन जाते हैं अर्थात् वस्त्र का भी त्याग कर देते हैं तथा आहार में भी ऋमशः कमी करते हुए सर्व कष्टों को सहन कर अपने कर्मों का क्षय करते हैं। ऐसे मुनियों को वस्त्र फटने की, नये लाने की, सूई-घागा जुटाने की, वस्त्र सीने की कोई चिन्ता नही रहती। वे अपने को लघु अर्थात् हलका (भारमुक्त) तथा सहज तप का भागी मानते हुए सब प्रकार के कछों को समभाव-पूर्वक सहन करते हैं। विमोक्ष नामक आठवें अध्ययन में अचेलक मुनि के विषय में कहा गया है कि यदि उसके मन में यह विचार आए कि मै नग्नताजन्य शीतादि कष्टों को तो सहन कर सकता हूँ किन्तु लज्जानिवारण करना मेरे लिए शक्य नहीं, तो उसे कटिवन्धन धारण कर लेना चाहिए। अचेंलक ग्रर्थात् नग्न मुनि को सचेलक अर्थात् वस्त्रधारी मुनि के प्रति हीनभाव नही रखना चाहिए। इसी प्रकार सचेलक मुनि को अचेलक मुनि के प्रति नुच्छता की भावना नहीं रखनी चाहिए। अचेलक व सचेलक मुनियों को एक-दूसरे की निन्दा नहीं करनी चाहिए। निन्दक मुनि को निर्ग्रन्थधर्म का अनिधकारी कहा गया है। वह संयम का सम्यक्तया पालन नहीं कर सकता—आत्मसाधना की निर्दोष आराधना नहीं कर सकता। अचेलक व सचेलक मुनियों को अपनी-अपनी आचार-मर्यादा में रहकर निर्ग्रन्थ-धर्म का पालन करना चाहिए।

# वस्त्रमयीदाः

आचारांग मे एकवस्त्रधारी, द्विवस्त्रधारी एवं त्रिवस्त्रधारी निर्ग्रथों तथा चतुर्वस्त्रधारी निर्ग्रथियों का उल्लेख है। जो भिक्षु तीन वस्त्र रखने वाला है उसे चौथे वस्त्र की कामना अथवा याचना नहीं करनी चाहिए। जो वस्त्र उसे कल्प्य हैं उन्हीं की कामना एवं याचना करनी चाहिए, अकल्प्य की नहीं। कल्प्य वस्त्र जैसे भी मिलें, बिना किसी प्रकार का संस्कार किये धारण कर लेने चाहिए। उन्हें घीना अथवा रंगना नहीं चाहिए। यहीं वात दो वस्त्रधारी एवं एक वस्त्रधारी भिच्चु के विषय में भी समभनी चाहिए। तरुण भिच्चु के लिए एक वस्त्र धारण करने का विधान है। भिक्षुणी के लिए चार वस्त्र—संघाटियाँ रखने का विधान किया गया है जिनका नाप इस प्रकार है: एकं दो हाथ की, दो तीन-तीन हाथ की ग्रीर एक चार हाथ की (लम्बी)। दो हाथ की संघाटी उपाश्रय में पहनने के लिए, तीन-तीन हाथ की दो संघाटियों में से एक भिक्षाचर्या के समय धारण करने के

लिए तथा दूसरी शौच जाने के समय पहनने के लिए व चार हाथ की संघाटी समवसरण (धर्मसभा) मे सारा शरीर ढंकने के लिए है, ऐसा टीकाकारों का व्याख्यान है। यहाँ भिच्नुणियों के लिए जिन चार वस्रों के धारण का विधान किया गया है उनका 'संघाटी' (साड़ी अथवा चादर) शब्द से निर्देश किया गया है। टीकाकारों ने भी इनका उपयोग शरीर पर लपेटने अर्थात् ओढ़ने के रूप मे ही वताया है। इससे प्रतीत होता है कि इन चारों वस्रों का उपयोग विभिन्न अवसरों पर ओढ़ने के रूप में करना अभीष्ट है, पहनने के रूप मे नही । अतः इन्हें साध्वियों के उत्तरीय वस्र अर्थात् साड़ी अथवा चादर के रूप मे समझना चाहिए, अन्तरीय वस्र अर्थात् लहंगा या घोती के रूप में नहीं। दूसरी बात यह है कि दो हाथ और यहाँ तक कि चार हाथ लम्बा वस्न ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर पर धारण भी कैसे किया जा सकता है। अतएव भिचुणियों के लिए ऊपर जिन चार वस्नों के ग्रहण एवं घारण का विधान किया गया है उनमे अन्तरीय वस्र का समावेश नही होता, ऐसा समझना चाहिए। भिन्नुओं के विषय मे ऐसा कुछ नहीं है। वे एक वस्त्र का उपयोग अन्तरीय के रूप मे कर सकते है, दो का अन्तरीय व उत्तरीय के रूप में कर सकते हैं, आदि । यहाँ तक कि वे अचेल अर्थात् निर्वस्न भी रह सकते हैं।स्री-जातिगत सहज मर्यादाओं के कारण साध्वियों के लिए वैसा करना शक्य नही। उन्हें अपने संयम की रत्ता के लिए अमुक साधनों का उपयोग करना ही पड़ता है।

वृहत्कलप सूत्र के तृतीय उद्देश में यह बतलाया गया है कि ११

निर्ग्रन्थनि-र्ग्रन्थियों को क़त्स्न वस्त्र का संग्रह एवं उपयोग नही करना चाहिए। इसी प्रकार उन्हें अभिन्न वस्न काम में नहीं लेना चाहिए। यहाँ फ़ुत्स्न वस्त्र का अर्थं है रंग आदि से जिसका आकार आक-र्षंक बनाया गया हो वैसा सुन्दर वस्त । अभिन्न वस्त्र का अर्थ है बिना फाड़ा पूरा वस्त्र। इस सूत्र में आचारांगोल्लिखित वस्त्र-मर्यादा का नये ही रूप में निर्देश किया गया है। इसमें बताया गया है कि नयी दीचा लेने वाले साधु को रजोहरण, गोच्छक, प्रतिग्रह अर्थात् पात्र एवं तीन पूरे वस्त्र (जिनके ग्रावश्यक उपकरण बन सकें ) लेकर प्रवृज्ञित होना चाहिए। पूर्व प्रवृज्ञित साधुको किसी कारण से पुनः दीक्षा ग्रहण करने का प्रसंग उप-स्थित होने पर नयी सामग्री न लेते हुए अपनी पुरानी सामग्री के साथ ही दीक्षित होना चाहिए। नवदी चित साध्वी के लिए चार पूरे वस्तों के ग्रहण का विधान है। शेष बातें साधु के ही समान समभनी चाहिए। साधु के लिए अवग्रहानन्तक अर्थात् गुह्यदेशपि-धानकरूप कच्छा एवं अवग्रह्पट्टक अर्थात् गुह्यदेशाच्छादकरूप पट्टा रखना वर्ज्य है। साध्वी को इनका उपयोग करना चाहिए।

बृहत्कल्प के द्वितीय उद्देश में कहा गया है कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्र-निथयों को पांच प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करना कल्प्य है: जांगिक, भांगिक, सानक, पोतक ग्रौर तिरीटपट्टक। जंगम अर्थात् त्रस प्राणी के अवयवों (वालों) से निष्पन्न वस्त्र जांगिक कहा जाता है। अलसी का वस्त्र भांगिक, सन का वस्त्र सानक, कपास का वस्त्र पोतक तथा तिरीट नामक वृक्ष की छाल का वस्त्र तिरीटपट्टक कहलाता है। रजोहरण के लिए निम्नोक्त पांच प्रकार के धागे कल्प्य हैं: औणिक, औष्ट्रिक, सानक, वच्चकचिप्पक और मुंजचिप्पक। श्रौणिक अर्थात् ऊन के, औष्ट्रिक अर्थात् ऊँट के बालों के, सानक अर्थात् सन की छाल के, वच्चकचिप्पक अर्थात् तृणिवशेष की कुट्टी के और मुंजचिप्पक अर्थात् मूंज की कुट्टी के।

श्रमण-श्रमणी कितने एवं किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं, इसका विचार करने के बाद यह सोचना आवश्यक है कि उन्हें वस्त्र किस प्रकार प्राप्त करने चाहिए ?

# वस्त्र की गवेषणाः

आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम चूला के पांचवें अध्ययन में यह बताया है कि वस्त्र की गवेषणा के लिए अर्ध योजन से अधिक नहीं जाना चाहिए। वस्त्र की गवेषणा करते समय आहार की गवेषणा के समान पूरी सावधानी रखनी चाहिए। अपने निमित्त खरीदा गया, धोया गया आदि दोषों से युक्त वस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहुमूल्य वस्त्र की न याचना करनी चाहिए, न प्राप्त होने पर ग्रहण ही करना चाहिए। हिंसादि दोषों से दूषित वस्त्र की तिनक भी चाह नहीं करनी चाहिए। निर्दोप एवं सादे वस्त्र की कामना, याचना एवं ग्रहणता श्रमण-श्रमणियों के लिए कल्प्य है। वस्त्र को घोना तथा रंगना निपिद्ध है। भिच्च अन्य भिच्च को दिया हुआ वस्त्र वापिस नहीं लेते। अतः अन्य के वस्त्र को अपना वना लेने की भावना से किसी श्रमण-श्रमणी को अन्य श्रमण-श्रमणी से वस्त्र नहीं मांगना चाहिए। विहार करते

समय वस्त्रों की चोरी के भय से आड़ा-टेढ़ा मार्ग न लेते हुए निर्भय व निर्मम होकर विचरण करना चाहिए। सारांश यह है कि सर्वविरत श्रमण-श्रमणी को वस्त्र पर न किसी प्रकार का ममत्व रखना चाहिए, न वस्त्रनिमित्तक किसी प्रकार की हिंसा करनी-करवानी चाहिए और न इस प्रकार की हिंसा का किसी रूप में समर्थन ही करना चाहिए। वस्त्र की गवेषणा करते समय तथा वस्त्र का उपयोग करते हुए इन सब बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

## पात्र की गवेषणा व उपयोगः

अचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम चूला के छठे अध्ययन में बतलाया गया है कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को अलाबु, काष्ठ व मिट्टी के पात्र रखना कल्प्य है तथा धातु के पात्र रखना अकल्प्य है। उन्हें बहुमूल्य वस्त्र की तरह बहुमूल्य पात्र भी नहीं रखने चाहिए। तरुण साध्रु के लिए केवल एक पात्र रखने का विधान है। पात्र की गवेषणा व उपयोग इस ढंग से विहित है कि उसमें किसी प्रकार की हिसा न हो। वृहत्कल्पसूत्र के प्रथम उद्देश में निर्ग्रन्थियों के लिए घटीमात्रक अर्थात् घड़ा रखने एवं उसका उपयोग करने का विधान है जब कि निर्ग्रन्थों के लिए वैसा करने का निपेध है। व्यवहार सूत्र के आठवें उद्देश में वृद्ध साधु के लिए जो उपकरण कल्प्य वताये गये हैं उनमें भांड अर्थात् घड़ा तथा मात्रिका अर्थात् पेशाब का वरतन भी समाविष्ट है। वस्त्र की गवेपणा की तरह पात्र की गवेपणा के लिए भी अर्थ

योजन से अधिक दूर नही जाना चाहिए। अपने निमित्त खरीदा गया पात्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। वर्णयुक्त पात्र को विवर्ण नहीं करना चाहिए और न विवर्ण पात्र को वर्णयुक्त ही करना चाहिए। इसी प्रकार सुरिभगन्ध पात्र को दुरिभगन्ध एवं दुर-भिगन्ध पात्र को सुरिभगन्ध नहीं बनाना चाहिए।

#### आहार:

श्रावरयक सूत्र में मुनि के ग्रहण करने योग्य चौदह प्रकार के पदार्थी का उल्लेख है: १. अज्ञन, २. पान, ३. खादिम, ४. स्वादिम, ५. वस्त्र, ६. पात्र, ७. कम्बल, ८. पादप्रोंछन, ६. पीठ, १०. फलक, ११. शय्या, १२. संस्तारक, १३. औषध, १४. भेषज । रोटी, चावल आदि सामान्य खाद्य पदार्थ प्रशन कहलाते हैं। जल, दूध आदि पेय पदार्थ पान के नाम से प्रसिद्ध हैं। मिष्ठान्न, मेवा श्रादि सुस्वादु पदार्थ खादिम कहे जाते हैं। लौंग, सुपारी आदि सुवासित पदार्थों का समावेश स्वादिम में होता है। वस्त्र का अर्थ है पहनने योग्य कपड़े। पात्र का अर्थ है लकड़ी, मिट्टी एवं तुम्बे के बरतन । ऊन आदि का बना हुग्रा चादर कम्बल कहलाता है। रजोहरण को पादप्रोंछन कहते हैं। बैठने योग्य चौको को पीठ कहते हैं। सोने योग्य पट्ट को फलक कहते हैं। ठहरने का मकान आदि शय्या कहलाता है। विछाने का घास आदि संस्तारक कहलाता है। एक ही वस्तु से वनी हुई दवाई औषध तथा अनेक वस्तुओं के मिश्रण से वनी हुई दवाई भेपज कहलाती है। इन चौदह प्रकार के पदार्थी में से

प्रारंभ के चार एवं अन्त के दो—ये छः खाने-पीने के काम में आते हैं अतः इन्हें आहार के अन्तर्गत समाविष्ट किया जा सकता है। इन पदार्थों में तत्कालीन स्मृतिमूलक स्वाध्याय की पढ़ित के कारण पुस्तकादि का समावेश नहीं किया गया है। ये पदार्थ स्थिवरकिल्पक अर्थात् सचेलक साधुओं की दृष्टि से हैं। जिनकिल्पत अर्थात् अचेलक साधुओं की दृष्टि से वस्त्रादि अकल्प्य पदार्थों की कमी कर लेनी चाहिए।

## आहार क्यों ?

उत्तराध्ययन सूत्र के सामाचारी नामक छव्बीसवें अध्ययन में आहार ग्रहण करने के छः कारण बतलाये गये हैं: १. वेदना अर्थात् क्षुघा की शान्ति के लिए, २. वैयावृत्य अर्थात् आचा-र्यादि की सेवा के लिए, ३. ईर्यापथ अर्थात् मार्ग में गमनागमन की निर्दोप प्रवृत्ति के लिए, ४. संयम अर्थात् मुनिधर्म की रक्षा के लिए, ५. प्राणप्रत्यय अर्थात् जीवनरक्षा के लिए, ६. धर्मचिन्ता अर्थात् स्वाध्यायादि के लिए। इनमें से किसी भी कारण की उपस्थिति में मुनि को आहार की गवेषणा करनी चाहिए। इन कारणों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, मुख्य एवं केन्द्रीय कारण संयम-रक्षा का अर्थात् मुनिव्रत की सुरत्ता का है। मुनि के लिए आहार इसीलिए ग्रहणीय वताया गया है कि इससे उसके वत-पालन में आवश्यक सहायता मिलती है। जब आहार का यह प्रयोजन समाप्त हो जाता है अर्थात् आहार संयम की साधना में किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता तब मुनि आहार का परित्याग कर समाधिमरण को प्राप्त होता है। यही बात मुनि की अन्य सामग्री के विषय में भी है। मुनि का आहार-विहार संयम के लिए है। मुनि संयमार्थ ही शरीर घारण करता है। जब उसका शरीर इस उद्देश्य की पूर्ति करने में असमर्थता का अनुभव करने लगता है तब वह आहारादि का परित्याग कर समभावपूर्वक शरीर से मुक्ति प्राप्त करता है। चूँकि वह चुधा परीषह को सहन नहीं कर सकता अर्थात् भूख के कष्ट की उप-स्थिति मे व्रतों की आराधना नहीं कर सकता अतएव आहारादि ग्रहण करता है। जहाँ तक उसके लिए बुभुक्षितावस्था में व्रता-राधना शक्य होती है वहाँ तक वह आहार ग्रहण नहीं करता। सशक्त शरीर के रहते हुए आहारादि का त्याग कर अथवा अन्य प्रकार से मृत्यु प्राप्त करना जैन आचारशास्त्र में सर्वथा निषिद्ध है। इस प्रकार की मृत्यु कषायमूलक होने के कारण महान् कर्मवन्ध का कारण वनती है। उपयुक्त समय पर समभावपूर्वक प्राप्त की जाने वाली मृत्यु ही जैन आचारशास्त्रमे उपादेय मानी गई है। इस प्रकार की मृत्यु से आराधक अपने लक्ष्य के समीप पहुँचता है अर्थात् कर्मों से छुटकारा पाता है।

## आहार क्यों नहीं ?

जिस प्रकार आहार ग्रहण करने के उपर्युवत छः कारण वताये गये हैं उसी प्रकार आहार छोड़ने के भी निम्नोक्त छः कारण गिनाये गये हैं: १. आतंक अर्थात् भयंकर रोग उत्पन्न होने पर, २. उपसर्ग अर्थात् आकस्मिक संकट आने पर, ३. ब्रह्म- चर्य ग्रर्थात् शील की रक्षा के लिए, ४. प्राणिदया अर्थात् जीवों की रज्ञा के लिए, ५. तप अर्थात् तपस्या के लिए, ६. संलेखना अर्थात् समाधिमरण के लिए। इन कारणों के मूल में भी व्रतारा-धना ही रही हुई है। भयंकर रोग उत्पन्न होने पर अमुक प्रकार के आहार का त्याग आवश्यक हो जाता है क्योंकि वैसा न करने पर शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता और शारीरिक स्वा-स्थ्य के ग्रभाव में व्रतो की ग्राराधना नहीं हो सकती। ग्राक-स्मिक संकट आने पर भी ग्राहारत्याग आवश्यक हो जाता है क्योंकि वैसा न करने पर प्रतिकूल परिस्थिति के कारण कभी-कभी मुनिवृत खतरे मे पड़ जाता है। जिस आहार से शीलवृत का भंग होने का भय हो वह आहार भी मुनि के लिए त्याज्य है क्योकि ऐसे आहार से व्रत-विराधना होती है। जीववध का भय होने पर भी मुनि को आहार का त्याग कर देना चाहिए क्योंकि प्राणिदया मुनि का मुख्य धर्म है। तप की आराधना के लिए भी मुनि आहार का त्याग करता है क्योंकि विवेकपूर्ण तपस्या से संयम की सुरक्षा होती है। मृत्यु का समय उपस्थित होने पर भी मुनि आहारत्यागपूर्वक मारणान्तिकी संलेखना अर्थात् संथारा करता है एवं समाधियुक्त अर्थात् समभावपूर्वक मरण का वरण करता है। ऐसी मृत्यु मुनि के लिए अभीष्ट है। इस प्रकार मुनि का आहारत्याग भी आहारग्रहण के ही समान व्रतरक्षा के लिए ही है—संयमरत्ता के निमित्त ही है।

## विशुद्ध आहार:

भिचु-भिचुणी को ऐसी कोई वस्तु स्वीकार करना कल्प्य

नहीं जिसमें उसके निमित्त किसी प्रकार की हिसा हुई हो अथवा होने की संभावना हो। आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम चूला के पिण्डेषणा नामक प्रथम अध्ययन में आहारविषयक विविध प्रकार की हिसा की संभावनाओं का विचार किया गया है। उसमें बतलाया गया है कि जिसमे प्राण होने की तिनक भी शंका अथवा संभावना हो वैसा आहार भिन्नु या भिन्नुणी ग्रहण न करे। कदाचित् गलती से सचित्त आहार पात्र में आ भी जाय तो उसका यतनापूर्वक परित्याग करे। जब सचित्त और अचित्त का पृथक्करण शक्य न हो तब समग्र आहार का त्याग कर दे। जिसके पूर्ण रूप से अचित्त होने का निश्चय हो वहीं वस्तु ग्रहण करे एवं उपयोग में ले।

यदि गृहस्थ ने मुनि के निमित्त हिंसा कर के आहार तैयार किया हो अथवा किसी से छीन कर, उधार लेकर, चोरी करके या अन्य अवैध उपाय से प्राप्त किया हो तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी अन्य को दानादि के रूप मे देने के लिए बनाया हुग्रा आहार भी ग्रहण करना निपिद्ध है।

उत्सवादि अवसरों पर जब तक अन्य याचकों को दान देना समाप्त न हो जाय तब तक श्रमण-श्रमणो को भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। जहां संखडि अर्थात् सामूहिक भोजन—भोज होना हो वहाँ श्रमण-श्रमणी को आहारार्थं नहीं जाना चाहिए। ऐसे स्थानों पर भिचार्थं जाने पर अनेक दोप लगते हैं जिससे संयम की विराधना होती है।

रसोई वन रही हो अथवा कोई अन्य कार्य हो रहा हो तो

भिक्षु-भिक्षुणी को गृहपित के घर में प्रवेश न करते हुए एकान्त में खड़े रहना चाहिए एवं उस कार्य की समाप्ति होने पर अन्दर जाना चाहिए। गृहस्थ के घर का द्वार बिना अनुमित के व बिना यतना के खोलना निषिद्ध है। अन्य भिन्नार्थी यदि पहले से ही गृहस्थ के घर में गये हुए हों तो उनके निकलने पर ही अन्दर जाना कल्प्य है।

भोजन करते हुए यदि कोई सिचत्त जलादि से हाथ साफ कर भिन्ना दे तो नहीं लेना चाहिए। सिचत्त शिलापट्ट पर पीसी हुई अथवा कूटी हुई वस्तु त्याज्य है। इसी प्रकार अग्नि पर रखी हुआ पदार्थ भी अग्राह्य है। किसी ऊंचे स्थान पर रखी हुई वस्तु को भी सदोष समभ कर नहीं लेना चाहिए। किसी भी दातव्य पदार्थ का सम्पर्क यदि पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक एवं त्रसकायिक जीवों से हो तो वह त्याज्य है। चावल का धोवन आदि जब तक अचित्त न हो जाय, अग्राह्य है। कच्ची वस्तु भी सिचत्त होने के कारण अकल्प्य है। तात्पर्य यह है कि कोई भी पदार्थ जब तक अचित्त न हो जाय, नहीं लेना चाहिए।

जिस ग्राम, नगर ग्रादि मे श्रमण-श्रमणी के परिचित सम्बन्धी आदि रहते हों वहाँ अपरिचितों के यहाँ से आहारादि लेना चाहिए। आहारादि ग्रहण करते समय उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दाता ने उनके निमित्त किसी भी प्रकार का उपक्रम न पहले किया हो और न बाद में करने की संभावना हो।

## आहार का उपयोग:

मुनि को सुगन्धित एवं दुर्गन्धयुक्त आहार का समभाव-पूर्वक उपयोग करना चाहिए। यदि पात्र में आवश्यकता से अधिक आहार आ गया हो तो साथी संयतियों को पूछे बिना उसका त्याग नहीं करना चाहिए। उन्हें आवश्यकता होने पर सहर्ष दे देना चाहिए। यदि दूसरों का आहार लेना हो तो उनकी अनुमतिपूर्वक ही लेना चाहिए। यदि आहार साधारण हो अर्थात् पूरे समुदाय के लिए हो तो उसका संविभाग अपनी इच्छानुसार न करते हुए साथियों से पूछ कर उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए करना चाहिए। प्राप्त सामग्री को निरुछल भाव से आचा-र्यादि को दिखाना चाहिए। जिसमे खाने की सामग्री अल्प तथा फेंकने की सामग्री अधिक हो ऐसी वस्तु स्वीकार नही करनी चाहिए। मना करने पर भी यदि ऐसी कोई वस्तु पात्र में आ ही जाय तो सार भाग खाकर शेष भाग को निर्दोष स्थान देखकर फेंक देना चाहिए। शक्कर मांगने पर यदि दाता ने गलती से नमक दे दिया हो तो निर्दोष होने पर उसका यथोचित उपयोग कर लेना चाहिए । अधिक होने पर साथियों को दे देना चाहिए । फिर भी बच जाय तो उसका अचित्त स्थान पर परित्याग कर देना चाहिए। रोगी के लिए ग्राहार यदि इस शर्त पर दिया गया हो कि उसके उपयोग में न आने की स्थिति में वापिस कर दिया जाय तो रोगी के अस्वीकृत करने पर उस आहार को तद-नुसार लौटा देना चाहिए। इस प्रकार के आहार को अपनी लोलुपता के कारण बीच में ही खाजाना ठीक नही।

## आहार-सम्बन्धो दोप:

पिण्डितर्युक्ति आदि में ग्राहारसम्बन्धी ४७ दोषों का उल्लेख है। इनमें से आधाकमं आदि १६ दोष उद्गम-दोष तथा धात्री आदि १६ दोष उत्पादन-दोष कहे जाते हैं। ये ३२ दोष गवेषणा से सम्बन्धित हैं। शंकित आदि १० दोष ग्रहणेषणा-विषयक हैं। संयोजना आदि शेष ५ दोषों का सम्बन्ध ग्रासेषणा से है। आहार की खोज करते समय गृहस्थ के निमित्त से लगने वाले दोष उद्गम-दोप तथा साधु की खुद की ओर से लगने वाले दोष उत्पादन-दोष कहलाते हैं। आहार लेते समय गृहस्थ तथा साधु दोनों के निमित्त से लगने वाले दोष ग्रहणेषणा के दोष कहलाते हैं। आहार खाते समय साधु की ही ओर से लगने वाले दोष ग्रासेषणा के दोष कहलाते हैं।

गवेषणा के उद्गम-दोष—निम्नोक्त १६ दोष आहार की गवे-षणा के उद्गम-दोष हैं : १. आधाकमं—विशेष साधु के उद्देश्य से आहार बनाना, २. औद्देशिक—सामान्य भिक्षुओं के उद्देश्य से आहार बनाना, ३. पूतिकर्म—शुद्ध आहार को अशुद्ध आहार से मिश्रित करना, ४. मिश्रजात—अपने लिए व साधु के लिए मिलाकर आहार बनाना, ५. स्थापना—साधु के लिए कोई खाद्य पदार्थ ग्रलग रख देना, ६. प्राभृतिका—साधु के निमित्त से ग्रपना भोजन का कार्यक्रम बदल देना, ७. प्रादुष्करण—अन्धकार दूर करने के लिए दीपक आदि का प्रयोग कर आहार देना, ८. क्रीत —साधु के लिए आहार खरीद कर लाना, ९. प्रामित्य—साधु के लिए आहार उदार लाना, १०. परिवर्तित—साधु के लिए ग्राहार की अदला-बदली करना, ११. अभिहृत—साधु के लिए आहार दूर से लाना, १२. उद्भिन्न—साधु के लिए बंद बरतन का मुँह तोड़ कर घी आदि देना, १३. मालापहृत—ऊँचे स्थान पर चढ़कर आहार उतार कर देना, १४. आच्छेद्य—िकसी से छीन कर आहार देना, १४. अनिसृष्ट—साझे की वस्तु साभी की अनुमित के बिना देना, १६. अध्यवपूरक—ग्रपने लिए बनाये जाने वाले भोजन में साधु के लिए थोड़ी मात्रा बढ़ा लेना।

गवेषणा के उत्पादन-दोष---निम्नलिखित १६ दोष आहार की गवेषणा के उत्पादन-दोष हैं: १. धात्री-धाय की भांति गृहस्थ के बालकों की किसी प्रकार की सेवा करके आहार लेना, २. दूती—दूत के समान संदेश पहुँचाकर आहार लेना, ३. निमित्त— शुभाशुभ फल बताकर आहार लेना, ४. आजीव—अपनी जाति, कुल आदि वतलाकर ग्राहार लेना, ५. वनीपक-—भिखमंगे की तरह दीनता दिखा कर ग्राहार लेना, ६. चिकित्सा—औषधि आदि का प्रयोग बताकर आहार लेना, ७. क्रोध—गुस्सा करके अथवा शापादि का भय दिखाकर आहार लेना, ८. मार्न-अभि-मानपूर्वक आहार लेना, ९. माया—कपटपूर्वक आहार लेना, १०. लोभ—लालचवरा आहार लेना, ११. पूर्वपरचात्संस्तव— आहार लेने के पहले अथवा बाद में दाता की प्रशंसा करना, १२. विद्या--जप आदि से सिद्ध होने वाली विद्या का प्रयोग करके आहार लेना, १३. मन्त्र—मंत्र-तंत्र का प्रयोग करके आहार लेना, १४. चूर्ण—चूर्ण आदि (वशीकरण)का प्रयोग करके आहार लेना, १५. योग-योगविद्या का प्रदर्शन करके

आहार लेना, १६. मूलकर्म—गर्भस्तम्भ अर्थात् गर्भ रोकने आदि के प्रयोग बताकर आहार लेना।

ग्रहणैपणा के दोप—आहार की ग्रहणैषणा के निम्नोक्त १० दोष हैं: १. शंकित—ग्राधाकर्म ग्रादि दोषों की शंका होने पर ग्राहार लेना, २. म्रक्षित—सचित्त का संसर्ग होनेपर आहार लेना, ३. निक्षिप्त—सचित्त पर रखा हुआ आहार लेना, ४. पिहित—सचित्त से ढका हुग्रा आहार लेना, ५. संहत—सचित्त पदार्थ से संपृक्त पात्र से अर्थात् अकल्पनीय वस्तु को निकालने के बाद उसी बरतन से देने पर आहार लेना, ६. दायक— गिभणी आदि अनिधकारी दाता से आहार लेना, ७. उन्मिश्र — सचित्त से मिश्रित आहार लेना, ८. अपरिणत—अधूरा पका आहार लेना, ९. लिप्त—साधु के निमित्त से घृत आदि से लिप्त होने वाले पात्र या हाथ से आहार लेना, १०. छित्त—नीचे गिरता हुग्रा या बिखरता हुआ आहार लेना।

ग्रासैषणा के दोष — निम्नोक्त ४ दोष ग्रासेषणा के हैं : १. संयोजना — स्वादवर्धन की दृष्टि से खाद्य पदार्थों को परस्पर मिलाना, २. अप्रमाण — मात्रा से अधिक खाना, ३. अंगार — स्वादिष्ट भोजन को प्रशंसा करते हुए खाना, ४. धूम — नीरस भोजन को निन्दा करते हुए खाना, ४. अकारण — संयमरक्षा के निमित्त भोजन न करते हुए वलवृद्धि आदि के लिए भोजन करना।

अनगार-धर्मामृत के पांचवें ग्रध्याय में पिण्डविशुद्धि अर्थात् आहारशुद्धि का विचार करते हुए निम्नोक्त ४६ पिण्डदोपों का प्रतिपादन किया गया है: १६ उद्गमदोष, १६ उत्पादनदोष, १० शंकितादिदोष व ४ अंगारादिदोष।

#### एकभक्तः

मूलाचार के मूलगुणाधिकार नामक प्रथम अध्ययन में निर्ग्रन्थ (अचेलक) के जिन २८ मूलगुणों का वर्णन किया गया है उनमें स्थितिभोजन व एकभक्त नामक दो आहारसम्बन्धी गुणों का भी समावेश है। स्थितिभोजन का अर्थ है निर्दोष भूमि पर बिना सहारे खड़े रहकर अंजलिपुट (पाणिपात्र—स्वहस्तपात्र) में आहार करना। एकभक्त का अर्थ है सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच केवल एक बार आहार करना। इस प्रकार मूलाचार मे मुनि के लिए एकभक्त अर्थात् दिन में एक बार भोजन करने का विधान है ग्रीर वह भी खड़े-खड़े अपने हाथों में ही खाने का।

दशवैकालिक के महाचारकथा नामक छठे अध्ययन में श्रमण को एकभक्त भोजन करने वाला कहा गया है: एगभत्तं च भोअणं। यद्यपि टीकाकारों ने 'एगभत्तं' का ग्रर्थ दिवाभोजन के रूप में किया है किन्तु शब्दरचना, संदर्भ एवं श्रमणाचार के हार्द को देखते हुए यह अर्थ उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। एगभत्त— एकभक्त का अर्थ वहीं होना चाहिए जो मूलाचार के लेखक एवं टीकाकारों ने किया है। दिन में अनेक वार भोजन करने वाले मुनि की अपेक्षा एक वार भोजन करने वाला मुनि श्रमणधर्म का विशेष निर्विच्नतया एवं निष्ठापूर्वक पालन कर सकता है। श्रनेक वार श्राहार करने वाले मुनियों का अधिकांश उपयोगी समय

आहार-पानी की गवेषणा में ही व्यतीत हो जाता है। इसे समय का सदुपयोग नहीं कह सकते। विशेष परिस्थिति में विवशतावश वैसा करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। सामान्यतया दिन में एक बार भोजन करना ही मुनि के लिए श्रेयस्कर है। उत्तराध्ययन के छब्बीसवें अध्ययन (सामाचारी) में भी इसी सिद्धान्त का समर्थन है। जिनके पास पात्र होते हैं वे भोजन के लिए उनका उपयोग करते हैं। जो पात्र नहीं रखते अर्थात् पाणिपात्र—करपात्र होते हैं वे खड़े-खड़े अपने हाथों में ही आहार करते है।

## विहार अर्थात् गमनागमनः

निर्मं न्थ मुनि वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहते हैं तथा शेप ऋतुओं में पदयात्रा करते हुए स्थान-स्थान पर घूमते रहते हैं। उनकी यह पदयात्रा किस प्रकार निर्दोष एवं संयमानुकूल हो, इसका जैन आचार-ग्रंथों में सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया गया है। विचरने की अहिसक विधि कैसी होती है, इस पर जैन आचारशास्त्र में पर्याप्त ऊहापोह किया गया है। आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम चूला के तृतीय अध्ययन में इस विपय का सुन्दर विवेचन उपलब्ध है। उसमें यह बतलाया गया है कि भिच्च या भिच्चणी को जब यह मालूम हो जाय कि वर्षा ऋतु का ग्रागमन हो गया है एवं वर्षा के कारण विविध प्रकार के जीवकायों की सृष्टि हो चुकी है तथा मार्गो में अंकुरादि उत्पन्न होने के कारण गमनागमन दुष्कर हो गया है तव वह किसी निर्दोप स्थान पर वर्षावास अर्थात् चातुर्मास करके ठहर जाया। जहां स्वाध्याय आदि की अनुकूलता

न हो वहाँ न रहे। जब चातुर्मास पूर्ण हो जाय तथा मार्ग जीव-जन्तुओं से साफ हो जाय तब वह संयमपूर्वक विहार प्रारम्भ करदे। चलते हुए किसी प्राणी की हिसा न हो, इसका पूरा ध्यान रखे। जीव-जन्तुविहीन मार्ग लम्बा हो तो भी उसी का अवलम्बन रे । वह ऐसा मार्ग ग्रहण न करे जिससे जाने पर संयमरक्षा में किसी प्रकार का विष्न उपस्थित होने की आशंका हो अथवा आगे के ग्रामादि का पता न लगे। नौकाविहार:

आवश्यकता होने पर नाव का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हुए कहा गया है कि मुनि को यदि यह मालूम हो कि नाव उसी के निमित्त चलाई जारही है अथवा उसके लिए उसमें किसी प्रकार का संस्कार किया जारहा है तो वह उसका उपयोग न करे। यदि गृहस्थ अपने लिए नाव चला रहा हो तो मुनि उसकी अनुमति लेकर यतनापूर्वक एक ओर बैठकर उस नाव द्वारा पानी पार कर सकता है। नाव में यदि कोई कुछ कार्य करने को कहे तो वह न करे। नाव वाले उससे किसी प्रकार का सह-योग न मिलने पर यदि क्रुद्ध होकर उसे पानी में फेंक देने को तैयार हो जायं तो वह अपने आप ही उतर जाय एवं समभावपूर्वक तैर कर वाहर निकल जाय। यदि वे उसे पानी में डाल ही दें तो भी निराकुलता-पूर्वक तैरते हुए पानी पार कर जाय। तैरते समय किसी प्रकार का स्रानन्द न लेते हुए सहज भाव से तैरे। वाहर निकलने के वाद शरीर व वस्त्रों को अपने आप ही सूखने दे। तदनन्तर विहार करे।

#### पदयात्रा ः

ग्रामानुग्राम विचरण करते मुनि किसी के साथ अनावश्यक बातें न करे-गप न मारे किन्तु सावधानीपूर्वक चले। पैर से पार करने योग्य पानी होने पर उसे चलकर पार करे। पानी में चलते समय किसी प्रकार का आनन्द न लेते हुए सहज गित से पानी पार करे। पानी से बाहर निकल कर कीचड़युक्त गीले पैर से जमीन पर न चले किन्तु पैर सूखने पर ही साफ पैर से चलना प्रारम्भ करे। मार्ग में किसी के द्वारा पकड़े जाने पर अथवा परेशान किये जाने पर व्याकुल न हो। रास्ते में आने वाले चैत्य, स्तूप आदि को कुतूहलपूर्वक न देखे। चलते समय आचार्य आदि गुरुजनों का स्रविनय न हो, इसका पूरा ध्यान रखे। मार्ग में व्याघ्र आदि हिंसक प्राणियों को देखकर व्याकुल न हो, उन्मार्ग ग्रहण न करे भ्रौर न कही छिपने की ही कोशिश करे अपितु निर्भय होकर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ता जाय । इसी प्रकार चोर-लुटेरों से भी न घबराये। लुटेरों से लूट लिये जाने पर दया की भीख न गाँगते हुए धर्मोपदेशपूर्वक अपनी वस्तु वापिस माँगे। न मिलने पर किसी प्रकार का दुःख न करते हुए अपना मार्ग ग्रहण करे तथा किसी के सामने उसके सम्बन्ध मे किसी प्रकार की शिकायत न करे। सब कष्टों को समभावपूर्वक सहन करना ही सच्चा संयम है--संयमी का मार्ग है--मुनिधर्म है।

## चसति अर्थात् उपाश्रयः

जैन आचार-ग्रंथों में वसति के लिए 'शय्या' शब्द का प्रयोग

किया गया है। आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम चूला के द्वितीय अध्ययन का नाम शय्येषणा है जिसमें संयत के निवास-योग्य स्थान अर्थात् वसित की गवेषणा का विचार किया गया है। निर्युक्तिकार एवं चूणिकार ने शय्येषणा अध्ययन का व्याख्यान करते हुए शय्या शब्द का अर्थ वसित किया है। वैसे शय्या का अर्थ बिछोना होता है। जहाँ बिछोना बिछाया जासके ऐसे उपाश्रय आदि वसितस्थान भी शय्या के सम्बन्ध के कारण शय्या कहे जाते है। वसित-स्थान के गवेषण एवं उपयोग के विषय में सामान्य नियम यही है कि जिस स्थान के लिए त्यागी के निमित्त से किसी प्रकार की हिंसा हुई हो, होती हो अथवा होने वाली हो वह स्थान श्रमण-श्रमणी स्वीकार न करें।

जिस स्थान में किसी प्रकार के विशेष जीव-जन्तु दिखाई दें वहाँ संयत ध्यान, स्वाध्याय, संस्तारक (बिछोना) ग्रादि न करे। जो स्थान साधारण जीव-जन्तुओं वाला हो उसे प्रमार्जन करके काम में ले।

जो मकान एक या अनेक त्यागियों को लक्ष्य करके बनाया गया हो, खरीदा गया हो अथवा अन्य ढंग से प्राप्त किया गया हो उसे सदोप समक्षकर निर्जन्थ-निर्जन्थी उपयोग मे न लें। यदि किसी मकान में संयमी के निमित्त किसी प्रकार का संस्कार किया गया हो तो उसे भी वह स्वीकार न करे।

जहाँ तक वन सके, श्रमण-श्रमणी ऊँचे मकान में न रहें। कारणवशात् ऊँचे मकान में रहना पड़े तो ऊपर से हाथ-मुँह आदि न धोवें। जिस मकान में स्त्री, बालक अथवा पशु का निवास हो उसमें श्रमण न रहे क्योंकि ऐसा स्थान सहज ही संयम का विराधक बन सकता है। श्रमणी के लिए पुरुषवाला स्थान निषिद्ध है।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को गृहस्थ के साथ भी निवास नही करना चाहिए क्योंकि गृहस्थ तो जुचि-सामाचारयुक्त ग्रर्थात् स्नानादि करने वाले होते हैं जब कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ स्नानादि शौच-कियाएँ नहीं करते। इस भेद के कारण गृहस्थ को अपने कार्यक्रम में व्युत्क्रम करना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि गृहस्थ ग्रपने यहाँ ठहरे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के निमित्त अनेक प्रकार के आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त हो सकता है और परिणामतः संयम की विराधना हो सकती है। रात्रि के समय चोरी आदि हो जाने पर वहाँ ठहरे हुए संयमी पर किसी प्रकार का आरोप आ सकता है।

कोई-कोई गृहस्थ अपने मकान बड़े इसिलए वनाते हैं कि अवसर आने पर वे भिचुग्रों के काम मे आसकें। श्रमण-श्रमणियों को ऐसे मकानों में नहीं ठहरना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ ग्रपना बना-बनाया मकान श्रमणादि के लिए खाली कर अपने लिए दूसरा मकान बनाने का सोचता है तो साधु-साध्वियों को उसमें ठहरना अकल्प्य है।

श्रमण-श्रमणी उस घर में न रहें जिसमें गृहस्थ रहता हो, पानो आदि रखा जाता हो, गृहस्थ के घर मे से होकर रास्ता जाता हो, लोग परस्पर कलह करते हों, स्नान करते हों, मालिश आदि करते हों। चित्रयुक्त स्थान भी त्यागियों के लिए त्याज्य है। जो स्थान हिंसादि दोषों से रिहत हो तथा जहाँ रहकर संयम की सम्यक्तया आराधना की जासके वही स्थान निर्मन्थ-निर्म-न्थियों के लिए कल्प्य है। इस प्रकार के स्थान में ठहरने के पूर्व स्वामी की निष्कपट भाव से अनुमित लेना अनिवार्य है। स्वामी की अनिच्छा अथवा निषेध होने की स्थिति में वह स्थान नहीं लेना चाहिए अथवा छोड़ देना चाहिए। संस्तारक ग्रादि अन्य सामग्री के विषय में भी यही नियम है।

संयमी को किसी भी स्थान में ठहरने के पूर्व मलमूत्र के त्याग का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। एतद्विषयक स्थान पहले से ही यथावत् देख लेना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। पूरी सावधानी रखते हुए भी सम या विषम जैसा भी स्थान आदि मिले, समभावपूर्वक उपयोग में लेना चाहिए। संयम की किसी प्रकार से विराधना न हो, इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के एक स्थान पर रहने के समय का दो हिएयों से विचार किया गया है। वर्षाऋतु में वे एक स्थान पर चतुर्मासपर्यन्त रहते हैं। शेष आठ महीनों मे उन्हें एक स्थान पर एक साथ एक मास से अधिक रहना अकल्प्य है। वृहत्कल्प सूत्र के प्रथम उद्देश में एतिद्वषयक स्पष्ट विद्यान किया गया है। उसमें यह भी बतलाया गया है कि यदि ग्राम, नगर आदि अन्दर व वाहर के भागों में बंटे हुए हों तो दोनों मे अलग-अलग अधिकतम समय तक रहा जा सकता है। अन्दर रहते समय भिक्षाचर्या आदि अन्दर एवं वाहर रहते समय वाहर ही करना चाहिए। निर्ग्रन्थियों

के लिए एक मास के स्थान पर दो मास की मर्यादा रखी गई है।

एक परिचेप (चहारदीवारी) एवं एक द्वार वाले ग्रामादि में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को एक ही समय नहीं रहना चाहिए। जिस वसित के आस-पास दुकानें हों, जो गली के किनारे पर हो, जहाँ अनेक रास्ते मिलते हों वहाँ निर्ग्रन्थियों को रहना अकल्प्य है। निर्ग्रन्थ इस प्रकार के स्थानों में यतनापूर्वक रह सकते हैं। निर्ग्रन्थियों को बिना दरवाजे के खुले उपाश्रय में नहीं रहना चाहिए। द्वारयुक्त उपाश्रय न मिलने की स्थिति में अपवादरूप से परदा लगा कर रहा जा सकता है। निर्ग्रन्थों को बिना दरवाजे के उपाश्रय में रहना वरन्वाजे के उपाश्रय में रहना कल्प्य है।

वृहत्कलप के द्वितीय उद्देश में यह बतलाया गया है कि निर्म-निथयों को आगमनगृह (धर्मशाला आदि), विकृतगृह (अनावृत स्थान), वृक्षमूल (पेड़ का तना), अभ्रावकाश (खुला आकाश) आदि में रहना अकल्प्य है। निर्मन्थ इन स्थानों में यतनापूर्वक रह सकते हैं। तृतीय उद्देश में कहा गया है कि निर्मन्थों को निर्म-निथयों के उपाश्रय मे बैठना, सोना, खाना, पीना आदि कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार निर्मन्थयों के लिए भी निर्मन्थों के उपाश्रय में बैठना आदि निपिद्ध है।

श्रमण-श्रमणियों को किसी के घर के भीतर अथवा दो घरों के बीच में बैठना, सोना, देर तक खड़े रहना ग्रादि अकल्प्य है। किसी रोगी, वृद्ध, तपस्वी ग्रादि के गिर पड़ने पर बैठने आदि में कोई हर्ज नहीं। जब श्रमण-श्रमणियों को अपना वसित-स्थान छोड़ कर अन्यत्र विहार करना हो तो प्रातिहारिक अर्थात् वापस देने योग्य उपकरण स्वामी को सौपे बिना प्रस्थान नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, शय्यातर अर्थात् मकानमालिक के शय्या-संस्तारक को अपने लिए जमाये हुए रूप में ही न छोड़ते हुए यथोचित रूप से व्यवस्थित करने के बाद स्थान छोड़ना चाहिए।

जिस दिन कोई श्रमण अथवा श्रमणियाँ वसति, संस्तारक आदि का त्याग करें उसी दिन अन्य श्रमण अथवा श्रमणियाँ वहाँ आकर ठहर जायं तो भी उस दिन के लिए उस स्थान आदि पर पहले के श्रमण-श्रमणियों का ही अवग्रह ग्रथीत् अधिकार बना रहता है। दूसरे शब्दों में एक श्रमण-वर्ग के अधिकार की वस्तु पर दूसरा श्रमण-वर्ग तब तक अपना ग्रधिकार न समझे जब तक कि उसका त्याग किये एक दिन व्यतीत न हो जाय।

श्रमण-श्रमणियों को किसी स्थान पर रहते हुए चारों ओर सवा योजन ग्रर्थात् पाँच कोस की मर्यादा रखना कल्प्य है। यह मर्यादा किसी प्रयोजन से कही जाने-आने के लिए समझनी चाहिए। इस सामान्य मर्यादा में कार्यविशेष अथवा परिस्थिति-विशेष की दृष्टि से आवश्यक परिवर्तन भी किया जा सकता है।

#### सामाचारी:

सामाचारी अथवा समाचारी का अर्थ है सम्यक् चर्या। श्रमण को दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ? इस प्रश्न का जैन ग्राचार-शास्त्र में व्यवस्थित उत्तर दिया गया है। यह उत्तर दो रूपों में

है: सामान्य दिनचर्या व पर्युषणाकल्प। उत्तराध्ययन आदि में मुनि की सामान्य दिनचर्या पर प्रकाश डाला गया है तथा कल्प-सूत्र आदि में पर्युषणाकल्प अर्थात् वर्षावास (चातुर्मास) से सम्ब-न्धित विशिष्ट चर्या का वर्णन किया गया है।

## सामान्य चर्याः

उत्तराध्ययन सूत्र के छ्ब्बीसवें अध्ययन के प्रारम्भ में श्रमण की सामान्य चर्यारूप सामाचारी के दस प्रकार बतलाये गये हैं: १. आविष्यकी, २. नैषेधिकी, ३. आपृच्छना, ४. प्रतिपृच्छना, ४. छन्दना, ६. इच्छाकार, ७. मिथ्याकार, ८. तथाकार अथवा तथ्येतिकार, ६. अभ्युत्थान, १०. उपसंपदा।

किसी आवश्यक कार्य के निमित्त उपाश्रय से बाहर जातें समय 'मैं आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाता हूँ' यो कहना चाहिए। यह आवश्यकी सामाचारी है। बाहर से वापस आकर 'अब मुझे बाहर नहीं जाना है' यों कहना चाहिए। यह नैपेधिकी सामाचारी है। किसी भी कार्य को करने के पूर्व गुरु अथवा ज्येष्ठ मुनि से पूछना चाहिए कि क्या मैं यह कार्य कर छूं? इसे आपृ-च्छना कहते हैं। गुरु श्रथवा ज्येष्ठ मुनि ने जिस कार्य के लिए पहले मना कर दिया हो उस कार्य के लिए आवश्यकता होने पर पुनः पूछना कि क्या अव मैं यह कार्य कर छूं, प्रतिपृच्छना है। लाये हुए आहारादि के लिए अपने साथी श्रमणों को आमंत्रित कर धन्य होना छंदना है। परस्पर एक-दूसरे की इच्छा जानकर अनुक्रल व्यवहार करना इच्छाकार कहलाता है। प्रमाद के कारण

होने वाली अपनी त्रुटियों के लिए पश्चात्ताप कर उन्हें मिथ्या स्थित् निष्फल बनाना मिथ्याकार कहलाता है। गुरु स्थवा ज्येष्ठ मुनि की आज्ञा स्वीकार कर उनके कथन का 'तहत्ति' (आपका कथन यथार्थ है) कहकर स्थादर करना तथाकार अथवा तथ्येतिकार कहलाता है। उठने, बैठने आदि में स्थपने से बड़ों के प्रति भिक्त एवं विनय का व्यवहार करना अभ्युत्थान है। भगवती (व्याख्याप्रज्ञप्ति) सूत्र (शतक २५) में अभ्युत्थान के स्थान पर निमन्त्रणा शब्द है। निमन्त्रणा का अर्थ है आहारादि लाने के लिए जाते समय साथी श्रमणों को भी साथ आने के लिए निमन्त्रित करना अथवा उनसे यह पूछना कि क्या आपके लिए भी कुछ लेता आऊँ ? ज्ञानादि की प्राप्ति के लिए योग्य गुरु का आश्रय प्रहण करना उपसंपदा है। इसके लिए श्रमण अपने गच्छ का त्याग कर अन्य गच्छ का आश्रय भी ले सकता है।

मुनि को दिवस को चार भागों में विभक्त कर अपनी दिनचर्या सम्पन्न करनी चाहिए। उसे दिवस के प्रथम प्रहर में मुख्यतः
स्वाध्याय, द्वितीय में ध्यान, तृतीय में भिक्षाचर्या तथा चतुर्थ में
फिर स्वाध्याय करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि के चार भागों
मे से प्रथम में स्वाध्याय, द्वितीय में ध्यान, तृतीय में निद्रा एवं
चतुर्थ में पुनः स्वाध्याय करना चाहिए। इस प्रकार दिन-रात के
आठ पहर में से चार पहर स्वाध्याय के लिए, दो पहर ध्यान
के लिए, एक पहर भोजन के लिए तथा एक पहर सोने के लिए
है। इससे प्रतीत होता है कि श्रमण की दिनचर्या में अध्ययन का
सर्वाधिक महत्त्व है। इसके बाद ध्यान को महत्त्व दिया गया है।

खाने-पीने के लिए दिन में एक बार एक पहर का समय दिया गया है। इसी प्रकार सोने के लिए भी रात के समय केवल एक पहर दिया गया है। स्वाध्याय अथवा अध्ययन में निम्नोक्त पाँच कियाओं का समावेश किया जाता है: वाचना; पृष्ठना, परिवर्तना (पुनरावर्तन), अनुप्रेक्षा (चिन्तन) और धर्मकथा।

श्रमण की इस संक्षिप्त दिनचर्या का विवेचन करते हुए उत्तरा-ध्ययनकार ने बतलाया है कि दिवस के प्रथम प्रहर के प्रारम्भ के चतुर्थं भाग में वस्त्र-पात्रादिका प्रतिलेखन (निरीचण) करने के बाद गुरु को नमस्कार कर सर्व दु:खमुक्ति के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। इसी प्रकार दिवस के अन्तिम प्रहर के अन्त के चतुर्थ भाग में स्वाध्याय से निवृत्त होकर गुरु को वंदन करने के बाद वस्त्र-पात्रादि का प्रतिलेखन करना चाहिए। प्रति-लेखन करते समय परस्पर वार्तालाप नहीं करना चाहिए और न किसी अन्य से ही किसी प्रकार की बातचीत करनी चाहिए अपितु अपने कार्य में पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। तृतीय प्रहर में क्षुधा-वेदना की शान्ति आदि के लिए आहार-पानी की गवेषणा करनी चाहिए। आहार-पानी लेने जाते समय भिक्षु को पात्र आदि का अच्छी तरह प्रमार्जन कर लेना चाहिए। भिचा के लिए अधिक-से-अधिक आधा योजन (दो कोस) तक जाना चाहिए। चतुर्थ प्रहर के अंत में स्वाध्याय से निवृत्त होने पर एवं वस्त्र-पात्रादि की प्रतिलेखना कर लेने पर मल-मूत्र का त्याग करने की भूमि का अवलोकन करने के वाद कायोत्सर्ग ( प्रतिक्रमण अथवा आवश्यक ) करना चाहिए। कायोत्सर्ग में दिवससम्बन्धी अति-

चारों—दोषों की चिन्तना एवं आलोचना करनी चाहिए। तदनन्तर रात्रिकालीन स्वाध्याय आदि में लग जाना चाहिए। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में इस ढंग से स्वाध्याय करना चाहिए कि अपनी आवाज से गृहस्थ जग न जायं। चतुर्थ प्रहर का चतुर्थ भाग शेष रहने पर पुनः कायोत्सर्ग करना चाहिए एवं रात्रिसम्बन्धी अति-चारों की चिन्तना व आलोचना करनी चाहिए।

## पर्युपणाकरुपः

कल्पसूत्र (पर्युषणाकल्प) के सामाचारी नामक अंतिम प्रक-रण में यह उल्लेख है कि श्रमण भगवान् महावीर ने वर्षा ऋतु का बीस रातसिहत एक महीना बीतने पर अर्थात् आषाढ़ मास के अन्त में चातुर्मास लगने के बाद पचास दिन व्यतीत होने पर वर्पावास किया। इस प्रकरण में यह भी उल्लेख है कि इस समय से पूर्व भी वर्षावास कल्प्य है किन्तु इस समय का उल्लंघन करना कल्प्य नही । इस प्रकार जैन आचारशास्त्र के अनुसार मुनियों का वर्षावास चातुर्मास लगने से लेकर पचास दिन बीतने तक कभी भी प्रारंभ हो सकता है अर्थात् आषाढ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक किसी भी दिन शुरू हो सकता है। सामान्यतया चातुर्मास प्रारंभ होते ही जीव-जन्तुओं की उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए मुनि को वर्षावास कर छेना चाहिए। परिस्थितिविशेप की दृष्टि से उसे पचास दिन का समय और दिया गया है। इस समय तक उसे वर्षावास अवश्य कर लेना चाहिए। वर्षावास में स्थित निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को भी चारों ओर

सवा योजन अर्थात् पांच कोस तक की अवग्रह-मर्यादा—गमना-गमन की चेत्र-सीमा रखना कल्प्य है।

हृष्टपुष्ट, आरोग्ययुक्त एवं बलवान् निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को दूध, दही, मक्खन, घी, तेल आदि रसिवकृतियाँ बार-बार नहीं लेनी चाहिए ।

नित्यभोजी भिक्षु को गोचरकाल में (गोचरी के समय) आहार-पानी के लिए गृहस्थ के घर की ओर एक बार जाना कल्प्य है। आचार्य आदि की सेवा के निमित्त अधिक बार भी जाया जा सकता है। चतुर्थभक्त अर्थात् उपवास करने वाले भिक्षु को उपवास के बाद प्रातःकाल गोचरी के लिए निकल कर हो सके तो उस समय मिलने वाले आहार-पानी से ही उस दिन काम चला लेना चाहिए। वैसा शक्य न होने पर गोचर-काल में आहार-पानो के लिए गृहपित के घर की ओर एक बार और जाया जा सकता है। इसी प्रकार षष्ठभक्त अर्थात् दो उप-वास करने वाले भिच्नु को गोचरी के समय आहार-पानी के लिए गृहस्थ के घर की ओर दो बार श्रीर जाना कल्य है। अष्टमभक्त अर्थात् तीन उपवास करने वाला भिन्नु गोवरी के समय आहार-पानी के लिए गृहपति के घर की ओर तीन वार और जा सकता है। विकृष्टभक्त ग्रथित् अष्टमभक्त से अधिक तप करने वाले भिक्षु के लिए एतद्विषयक कोई निर्धारित संख्या अथवा समय नही है। वह अपनी सुविधानुसार किसी भी समय एवं कितनी ही बार आहार-पानी के लिए गृहस्थ के घर जा सकता है। उसे इस विषय में पूर्ण स्वतन्त्रता है।

पाणिपात्र अर्थात् दिगम्बर भिद्ध को सिनक की पानी बर्ज सता हो तो भोजन के लिए अथवा पानी के लिए यही निकल्मा चाहिए। पात्रधारी भिक्षु अधिक यथि में आहार-पानी के लिए बहर नहीं जा सकता। अल्प वर्ष होती हो सो एक वरन और ओड़कर आहार-पानी के लिए गृहरूव के पर की भीर का सकता है। भिक्षा के लिए बाहर गया हुआ मुनि पार्च आं जाने की स्थित में वृक्ष ग्रादि के नीने ठहर समता है। एवं आनद्यकता होने पर वहाँ आहार-पानी का उपभोग भी कर भकता है। उन खा-पीकर पात्रादि साफ कर मूर्य रहते हुए अपने उपाहाम में पत्र जाना चाहिये वयोंकि वहाँ रह कर राज्य राज्य करणा मान्य मन्ता अकल्प्य है।

मुनि को अपने शरीर से पानी टपकने की स्थिति में अथवा अपना शरीर गीला होने की अवस्था में आहार-पानी का उप-भोग नहीं करना चाहिये। जब उसे यह मालूम हो कि अब मेरा शरीर सूख गया है तब आहार-पानी का उपभोग करना चाहिए।

पर्युषणा के बाद अर्थात् वर्षा ऋतु के पचास दिन व्यतीत होने पर निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के सिर पर गोलोमप्रमाण अर्थात् गाय के बाल जितने केश भी नहीं रहने चाहिए। कैंची से अपना मुण्डन करने वाले को आधे महीने से मुंड होना चाहिए, उस्तरे से अपना मुण्डन करने वाले को एक महीने से तथा लोच से मुंड होने वाले को अर्थात् हाथों से बाल उखाड़ कर अपना मुंडन करने वाले को छः महीने से मुण्ड होना चाहिए। स्थिवर (वृद्ध) वार्षिक लोच कर सकता है।

श्रमण-श्रमणियों को पर्युंषणा के बाद अधिकरणयुक्त अर्थात् क्लेशकारी वाणी बोलना अकल्प्य है। पर्युंषणा के दिन उन्हें परस्पर क्षमायाचना करनी चाहिए एवं उपशमभाव की वृद्धि करनी चाहिए क्योंकि जो उपशमभाव रखता है वही आराधक होता है। श्रमणत्व का सार उपशम ही है अतः जो उपशमभाव नही रखता वह विराधक कहा जाता है।

## भिश्च-प्रतिमाएँ ः

प्रतिमा का अर्थं होता है तपिवशेष। दशाश्रुतस्कंध के पष्ठ उद्देश में एकादश उपासक-प्रतिमाओं का तथा सप्तम उद्देश मे द्वादश भिक्षु-प्रतिमाओं का वर्णन है। उपासक-प्रतिमाएँ श्रावक के लिए हैं जबिक भिन्नु-प्रतिमाएँ श्रमण के लिए हैं। द्वादश भिन्नु-प्रतिमाओं के नाम इस प्रकार हैं: १. मोसिकी, २. द्विमासिकी, ३. त्रिमासिकी, ४. चतुर्मासिकी, ५. पंचमासिकी, ६. षट्मासिकी, ७. सप्तमासिकी, ८. प्रथम सप्त-अहोरात्रिकी, ९. द्वितीय सप्त-श्रहोरात्रिकी, १०. तृतीय सप्त-अहोरात्रिकी, ११. अहोरात्रिकी, १२. रात्रिकी।

मासिकी प्रतिमाधारी अर्थात् एक महीने तक तपविशेष की आराघना करने वाले मुनि को किसी भी संकट से नही घबराना चाहिए। उसे प्रत्येक प्रकार के परीषह को क्षमापूर्वक सहन करना चाहिए। किसी भी उपसर्ग की उपस्थिति में दीनता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इस प्रतिमा में मुनि को एक दत्ति अन्न की एवं एक दत्ति जल की लेना विहित है। यहाँ दत्ति का अर्थ है दीयमान अन्न या जल की एक अखण्डित घारा। यह पदार्थं के एक अंश-हिस्से-टुकड़े के रूप में होती है। मासिकी प्रतिमा-स्थित मुनि को ग्रज्ञात कुल से एक व्यक्ति के लिए बने हुए भोजन में से ही आहार ग्रहण करना कल्प्य है। गर्भवती के लिए, वालक वाली के लिए, वालक को दूघ पिलाने वाली के लिए वना हुआ भोजन लेना अकल्प्य है। जिसके दोनों पैर देहली के भीतर अथवा बाहर हो उससे वह आहार नही छेता। जो एक पैर देहली के भीतर एवं एक देहली के वाहर रखकर भिक्षा देता है उसी से वह ग्रहण करता है। यह उसका अभिग्रह ग्रर्थात् प्रतिज्ञाविशेप है। मासिकी प्रतिमाघारी श्रमण जहाँ उसे कोई जानता हो वहाँ

एक रात एवं जहाँ उसे कोई भी नही जानता हो वहाँ दो रात रह सकता है। इससे अधिक रहने पर उतने ही दिन का छेद (दीन्ना-पर्याय में कटौती ) अथवा तपरूप प्रायश्चित्त लगता है। मासिकी प्रतिमा-प्रतिपन्न निर्ग्रन्थ को चार प्रकार की भाषा कल्प्य है : आहारादि की याचना करने की, मार्गादि पूछने की, स्थानादि के लिए अनुमति लेने की तथा प्रक्तों के उत्तर देने की। इस प्रकार के अनगार के उपाश्रय में यदि कोई आग लगा दे तो भी वह बाहर नही निकलता । यदि कोई उसे पकड़ कर बाहर खीचने का प्रयत्न करे तो वह हठ न करते हुए यतनापूर्वक बाहर निकल त्राता है। यदि उसके पैर मे कांटा, क कड़ या कील आदि लग जाय अथवा आँख में धूलि आदि गिर जाय तो उसकी परवाह न करते हुए समभावपूर्वक विचरण करता रहता है। यदि उसके सामने मदोन्मत्त हाथी, घोड़ा, बैल, भैंस, सूअर, कुत्ता, बाघ अथवा अन्य कूर प्राणी या जाय तो उससे भयभीत होकर वह एक कदम भी पीछे नहीं हटता। यदि कोई भोला-भाला जीव उसके सामने आजाय और डरने लगे तो वह कुछ पीछे हट जाता है। वह ठंड के भय से शीतल स्थान से उठ कर उष्ण स्थान पर -अधावा गरमी के डर से उष्ण स्थान से उठ कर शीतल स्थान पर नहीं जाता अपित जिस समय जहाँ होता है उस समय वहीं रह कर शीतोष्ण परीषह सहन करता है।

हिमासिकी प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार भी इसी प्रकार व्युत्सृष्ट--काय ग्रथात् शरीर के मोह से रहित होता है। वह केवल दो दित्तयां -अन्न की तथा दो दित्तयाँ जल की ग्रहण करता है। त्रिमासिकी

श्रमण-धर्म : १९३

प्रतिमा में अन्त-जल की तीन दित्तयां, चतुर्मासिकी प्रतिमा में चार दित्तयां, पंचमासिकी प्रतिमा मे पांच दित्तयां, पट्मासिकी प्रतिमा मे छः दित्तयां तथा सप्तमासिकी प्रतिमा में सात दित्तयां विहित हैं।

प्रथम सप्त-ग्रहोरात्रिको प्रतिमा-प्रतिपन्न भिचु निर्जल चतुर्थ भक्त (उपवास) करते हुए ग्रामादि के बाहर उत्तानासन (लेटे हुए आकाश की ओर मुख रख कर—िचत्त लेट कर ), पार्श्वासन (एक पार्श्व के आधार पर लेटकर ) ग्रथवा निपद्यासन (समपादपूर्वक बैठ कर) से कायोत्सर्ग—ध्यान करता है। वहां वह देव, मनुष्य या तिर्यञ्चसम्बन्धी उपसर्ग उत्पन्न होने पर ध्यान से स्खलित नही होता। द्वितीय सप्त-अहोरात्रिकी प्रतिमा में दण्डासन, लकुटासन अथवा उत्कुटुकासन पर ध्यान किया जाता है। तृतीय सप्त-अहोरात्रिकी प्रतिमा में ध्यान के लिए गोदोहनिकासन, बीरासन अथवा आम्रकुटजासन का ग्रवलम्बन लिया जाता है। शेप सब नियम प्रथम सप्त-अहोरात्रिकी प्रतिमा के ही समान हैं।

अहोरात्रिकी प्रतिमा निर्जल पष्ठ भक्त (दो उपवास)
पूर्वक होती है। इस प्रतिमा में स्थित मुनि ग्रामादि के बाहर
(खड़ा) रह कर दोनों पैरों को कुछ संकुचित कर तथा दोनों
मुजाओं को (जानुपर्यन्त) लम्बी कर कायोत्सर्ग करता है।
रात्रिकी प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार निर्जल ग्रष्ट भक्त (तीन
उपवास) पूर्वक ग्रामादि के बाहर खड़ा रह कर शरीर को
थोड़ा-सा आगे की ओर मुकाकर एक पुद्गल (नासिका, नख

आदि किसी एक अंगोपांग ) पर दृष्टि स्थित कर निर्निमेप नेत्रों, निश्चल अंगों, संकुचित पैरों एवं प्रलम्बित बाहुग्रों से ध्यानस्थ होता है तथा पूर्ववत् समस्त उपसर्गों को सहन करता है।

इन प्रतिमाओं के नामों से स्पष्ट है कि प्रथम प्रतिमा एक मास की, दितीय दो मास की यावत् सातवीं प्रतिमा सात मास की होती है। आठवीं, नवीं व दसवीं प्रतिमाओं का समय सात-सात दिनरात का है। ग्यारहवीं प्रतिमा एक दिनरात की तथा बारइवीं प्रतिमा एक रात की होती है। प्रथम सात प्रतिमाओं में टीकाकार पूर्व-पूर्व की प्रतिमाओं का समय भी मिलाते जाते हैं। दूसरे शब्दों में टीकाकारों के मत से प्रथम सात प्रतिमाएँ एक-एक मास की ही होती हैं। ऐसा मानने पर आठ मास के भीतर ही द्वादश प्रतिमाएँ समाप्त हो जाती हैं। यदि मूल सूत्र के अनुसार प्रथम प्रतिमा एक मास की यावत् सप्तम प्रतिमा अलग से सात मास की मानी जाय तो प्रथम सात प्रतिमाओं के लिए दो वर्ष चार महीने तथा अंतिम पांच प्रतिमाओं के लिए बाईस दिन व एक रात का समय लगता है। इस प्रकार द्वादश प्रतिमाएँ दो वर्ष, चार मास, बाईस दिवस व एक रात्रि में समाप्त हो पाती हैं। इस अवधि में वर्षा ऋतु के दिनों में विहार के सामान्य नियम का पालन नहीं किया जाता अर्थात् एक या दो दिन के अन्तर से ग्रामानुग्राम विहार न किया जाकर चार मास पर्यन्त एक ही स्थान पर रहा जाता है।

व्यवहार सूत्र के दसवें उद्देश में यवमध्य-प्रतिमा एवं वज्र-मध्य-प्रतिमा का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अन्यत्र भद्र- प्रतिमा, महाभद्र-प्रतिमा, सुभद्र-प्रतिमा, सर्वतोमहाभद्र-प्रतिमा, सप्तिपण्डेषणा-प्रतिमा, सप्तपानेषणा-प्रतिमा आदि विविध भिचु-प्रतिमाओं का वर्णन उपलब्ध होता है। इनमें तप के विविध रूपों का प्रतिपादन किया गया है। तप से कर्मनिर्जरा होती है अतः मुनि के लिए तप आचरणीय है।

## समाधिमरण अथवा पंडितमरण:

मरण दो प्रकार का होता है: वालमरण और पंडित-मरण। अज्ञानियों का मरण वालमरण एवं ज्ञानियों का मरण पंडितमरण कहा जाता है। जो विषयों में आसक्त होते हैं एवं मृत्यु से भयभीत रहते हैं वे अज्ञानी वालमरण से मरते हैं। जो विषयों में अनासक्त होते हैं यथा मृत्यु से निर्भय रहते हैं वे ज्ञानी पंडितमरण से मरते हैं। चूंकि पंडितमरण में संयमी का चित्त समाधियुक्त होता है अर्थात् संयमी के चित्त में स्थिरता एवं समभाव की विद्यमानता होती है अतः पंडितमरण को समाधि-मरण भी कहते हैं।

जब भिन्तु या भिक्षुणी को यह प्रतीति हो जाय कि मेरा शरीर तप आदि के कारण अत्यन्त कुश हो गया है अथवा रोग आदि कारणों से अत्यन्त दुर्बल हो गया है अथवा अन्य किसी आकस्मिक कारण से मृत्यु समीप ग्रागई है एवं संयम का निर्वाह असंभव हो गया है तब वह ऋमशः आहार का संकोच करता हुआ कषाय को कुश करे, शरीर को समाहित करे एवं शान्त चित्त से शरीर का परित्याग करे। इसी का नाम समाधिमरण

ग्रथवा पंडितमरण है। चूं कि इस प्रकार के मरण में शरीर एवं कषाय को कृश किया जाता है—कुरेदा जाता है अतः इसे संलेखना भी कहते हैं। संलेखना में निर्जीव एकान्तस्थान में तृणशय्या (संस्तारक) बिछा कर ग्राहारादि का परित्याग किया जाता है अतः इसे संथारा (संस्तारक) भी कहते हैं।

आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के आठवें अध्ययन में समाधिमरण स्वीकार करने वाले को बुद्ध व ब्राह्मण कहा गया है
एवं इस मरण को महावीरोपिदिष्ट बताया गया है। समाधिमरण
ग्रहण करने वाले की माध्यस्थ्यवृत्ति का वर्णन करते हुए कहा
गया है कि वह संयमी न जीवित रहने की आकांक्षा रखता है,
न मृत्यु की प्रार्थना करता है। वह जीवन और मरण मे
आसक्तिरहित होता है—समभाव रखता है। इस अवस्था मे
यदि कोई हिसक प्राणी उसके शरीर का मांस व रक्त खा जाय
तो भी वह उस प्राणी का हनन नहीं करता और न उसे अपने
शरीर से दूर ही करता है। वह यह समभता है कि ये प्राणी
उसके नश्वर शरीर का ही नाश करते हैं, अमर आत्मा
का नहीं।

# श्रमण-संघ

गच्छ, कुल, गण व संघ आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक, स्थविर, गणी गणावच्छेदक व रत्नाधिक निर्ग्रन्थी-संघ वैयावृत्य दीक्षा

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

जैन आचारशास्त्र में स्थविरकल्पिक मुनि के लिए व्रतपालन की भिन्न व्यवस्था की गई है एवं जिनकल्पिक मुनि के लिए भिन्न। जिनकल्पिक मुनि का आचार अति कठोर तपोमय होता है अतः उसे विशेप प्रकार के संगठन अथवा सामूहिक मर्यादाओं में न वाँघ कर एकाकी विचरने की अनुमति दी गई है। वह एकलिवहारी एवं एकान्तिवहारी होकर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्थविरकल्पिक के विषय में यह वात नहीं है। वह एकाकी रह कर संयम का पालन समुचित रूप से नहीं कर सकता। उसकी मानसिक भूमिका अथवा आध्यात्मिक भूमिका इतनी विकसित नहीं होती कि वह अकेला रह कर सर्वविरत श्रमणधर्म का पालन कर सके। इसलिए स्थविरकल्पिकों के लिए संघव्यवस्था की गई है। संघ से पृथक् होकर विचरण करने वाले स्थविरकल्पिकों के विषय में आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्घ के पंचम अध्ययन में स्पष्ट कहा गया है कि एकचारी वहुकोघी, बहुमानी, बहुमायी एवं बहुलोभी होते हैं। वे 'हम तो धर्म में उद्यत हैं' ऐसा अपलाप करते हैं। वस्तुतः उनका दुरा-चरण कोई देख न ले इसलिए वे एकाकी विचरते हैं। वे अपने अज्ञान एवं प्रमाद के कारण धर्म को नहीं जानते। व्यवहार सूत्र के प्रथम उद्देश मे एकलिवहारी साधु के विषय में कहा गया है कि कोई साधु गण का त्याग कर अकेला ही विचरे और बाद

मे पुनः गण में सम्मिलित होना चाहे तो उसे आलोचना आदि (प्रायिश्वत्त) करवाकर प्रथम दीक्षा का छेद अर्थात् भंग कर नई दीक्षा अंगीकार करवानी चाहिए। जो नियम सामान्य एकल-विहारी निर्प्रन्थ के लिए है वही एकलविहारी गणावच्छेदक, उपाध्याय, आचार्य आदि के लिए भी है।

#### गच्छ, कुल, गण च संघ :

श्रमण-सघ के मूल दो विभाग हैं: साधुवर्ग व साध्वी-वर्ग। संख्या की विशालता को दृष्टि मे रखते हुए इन वर्गी की अनेक उपविभागों मे विभक्त किया जाता है। जितने साधुस्रों व साध्वियो की सुविधापूर्वक देख-रेख व व्यवस्था की जा सके उतने साधु-साध्वियो के समूह को गच्छ कहा जाता है। इस प्रकार के गच्छ के नायक को गच्छाचार्य कहते है। गच्छ के साधुओं अथवा साध्वियों की संख्या बड़ी होने पर उनका विभिन्न वर्गों मे विभाजन किया जा सकता है। इस प्रकार के वर्ग मे कम से कम कितने साधु हो, इसका विधान करते हुए व्यवहार सूत्र के चतुर्थ उद्देश मे बताया गया है कि हेमन्त तथा ग्रीष्म ऋतु मे आचार्य एवं उपाध्याय के साथ कम से कम एक भ्रन्य साधु रहना चाहिए । अन्य वर्गनायक, जिसे जैन परिभापा मे गणावच्छेदक कहते है, के साथ हेमन्त एवं ग्रीष्म ऋतु में कम से कम दो अन्य साधु रहने चाहिए । वर्षाऋतु मे आचार्य एवं उपाध्याय के साथ दो तथा गणावच्छेदक के साथ तीन अन्य साघुओं का रहना अनिवार्य है। पंचम उद्देश मे साध्वियों की श्रन्पतम संख्या का विधान करते हुए कहा गया है कि प्रवित्ती (प्रधान आर्या) को हेमन्त एवं ग्रीप्म ऋतु में कम से कम दो तथा वर्णऋतु में कम से कम तीन अन्य साध्वियों के साथ रहना चाहिए। गणावच्छेदिनी के साथ वर्णाकाल में कम से कम चार तथा अन्य समय में कम से कम तीन साध्वियाँ रहनी चाहिए। गच्छ के विभिन्न वर्गों के साधु-साध्वी गच्छाचार्य की आजा के अनुसार ही विचरण करते है। इस प्रकार के अनेक गच्छों के समूह को कुल कहते हैं। कुल के नायक को कुलाचार्य कहा जाता है। अनेक कुलो के समूह को गण तथा अनेक गणों के समुदाय को संघ कहते है। गणनायक गणाचार्य अथवा गणधर तथा संघनायक संघाचार्य अथवा प्रधानाचार्य कहलाता है।

## आ़चार्य :

श्रमण-श्रमणियों में आचार्य का स्थान सर्वोपिर है। उसके बाद उपाध्याय, गणी आदि का स्थान आता है। व्यवहार सूत्र के तृतीय उद्देश में आचार्य-पद की योग्यताओं का दिग्दर्शन कराते हुए कहा गया है कि जो कम से कम पांच वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाला है, श्रमणाचार में कुशल है, प्रवचन में प्रवीण है यावत् दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प ग्रर्थात् वृहत्कल्प एवं व्यवहार सूत्रों का ज्ञाता है उसे आचार्य एवं उपाध्याय के पद पर प्रतिष्ठित करना कल्प्य है। आठ वर्ष की दीक्षापर्याय वाला श्रमण यदि आचारकुशल, प्रवचनप्रवीण एवं असंक्लिष्टमना है तथा कम से कम स्थानांग व समवायांग सूत्रों का ज्ञाता है तो उसे आचार्य उपाध्याय, स्थिवर, गणी, गणावच्छेदक ग्रादि की पदवी प्रदान की जा सकती है। ये सामान्य नियम हैं। अपवाद के तौर पर तो विशेष कारणवशात् संयम से भ्रष्ट हो पुनः श्रमणाचार अंगीकार करने वाले निर्ग्रन्थ को एक दिन की दीक्षापर्याय वाला होने पर भी आचार्यादि पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इस प्रकार का निर्ग्रन्थ संस्कारों की दृष्टि से सामान्यतया प्रतीति-कारी, धैर्यशील, विश्वसनीय, समभावी, प्रमोदकारी, अनुमत एवं बहुमत कुल का होना आवश्यक है। इतना हो नहीं, उसमें खुद में प्रतीति, धैर्य, समभाव ग्रादि स्वकुलोपलब्ध गुणों का होना जरूरी है। सूत्रों का ज्ञान तो आवश्यक है हो। इस प्रकार का निर्ग्रन्थ कुलसम्पन्न एवं गुणसम्पन्न होने के कारण अपने दायित्व का सम्यक्तया निर्वाह कर सकता है।

मैथुन सेवन करने वाले श्रमण को आचार्य ग्रादि की पदवी प्रदान करने का निषेध करते हुए कहा गया है कि जो गच्छ से ग्रलग हुए बिना अर्थात् गच्छ में रहते हुए ही मैथुन में आसक्त हो उसे जीवनपर्यन्त आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थिवर, गणी एवं गणावच्छेदक की पदवी देना निषिद्ध है। गच्छ का त्याग कर मैथुन सेवन करने वाले को पुनः दीक्षित हो गच्छ में सिम्मिलित होने के बाद तीन वर्ष तक आचार्यादि की पदवी प्रदान करना निषिद्ध है। तीन वर्ष व्यतीत होने पर यदि उसका मन स्थिर हो, विकार शान्त हों, कषायादि का अभाव हो तो उसे आचार्य आदि के पद पर प्रतिश्चित किया जा सकता है।

श्रमण-श्रमणियों के लिए यह आवश्यक है कि वे आचार्य

आदि पूज्य पुरुषों की अनुपस्थिति में विचरण न करें और न कही रहें ही। व्यवहार सूत्र के चतुर्थ उद्देश में बताया गया है कि ग्रामानुग्राम विचरते हुए यदि अपने गण के आचार्य की मृत्यु हो जाय तो अन्य गण के आचार्य को प्रधान के रूप में अंगीकार कर रागद्वेपरहित होकर विचरण करना चाहिए। यदि उस समय कोई योग्य आचार्य न मिल सके तो अपने में से किसी योग्य साधु को ग्राचार्य की पदवी प्रदान कर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करना चाहिए। इस प्रकार के योग्य साधु का भी अभाव हो तो जहाँ तक अपने अमुक सार्घामक साधु न मिल जायं वहाँ तक मार्ग में एक रात्रि से अधिक न ठहरते हुए लगा-तार विहार करते रहना चाहिए। रोगादि विशेष कारणों से कही अधिक ठहरना पड़ जाय तो कोई हानि नही। वर्षाऋतु के दिनों में आचार्य का अवसान होने पर भी इसी प्रकार आच-रण करना चाहिए। इस प्रकार की विशेष परिस्थिति में वर्षा-काल में भी विहार विहित है।

निर्ग्रिन्थयों के विषय में व्यवहार सूत्र के सप्तम उद्देश में बताया गया है कि तीन वर्ष को दीक्षापर्याय वाले निर्ग्रन्थ को तीस वर्ष की दीक्षापर्याय वाली निर्ग्रन्थी उपाध्याय के पद पर प्रतिष्ठित कर सकती है। इसी प्रकार पांच वर्ष को दीक्षापर्याय वाले निर्ग्रन्थ को साठ वर्ष की दीक्षापर्याय वाली निर्ग्रन्थी आचार्य अथवा उपाध्याय के पद पर प्रतिष्ठित कर सकती है। तात्पर्य यह है कि साधु-साध्वियों को बिना आचार्यादि के नियन्त्रण के स्वच्छन्तापूर्वक नहीं रहना चाहिए।

अपने जीवन के अन्तिम समय में आचार्य विविध पदों पर नियुक्तियाँ कर सकता है। एतद्विषयक विशिष्ट विधान करते हुए व्यवहार सूत्र के चतुर्थ उद्देश में कहा गया है कि यदि आचार्य अधिक बीमार हो और उसके जीने की विशेष आशा न हो तो उसे अपने पास के साधुओं को बुलाकर कहना चाहिए कि मेरी आयु पूर्ण होने पर अमुक साधु को अमुक पद प्रदान करें। आचार्य की मृत्यु के बाद यदि वह साधु अयोग्य प्रतीत न हो तो उसे उस पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। अयोग्य प्रतीत होने पर किसी अन्य योग्य साधु को वह पद प्रदान करना चाहिए। अन्य योग्य साधु के अभाव में आचार्य के सुक्ताव के अनुसार किसी भी साधु को अस्थायी रूप से कोई भी पद प्रदान किया जा सकता है। अन्य योग्य साधु के तैयार हो जाने पर अस्थायी पदाधिकारी को अपने पद से अलग हो जाना चाहिए।

आचार्य का सामान्य कार्य अपने अधीनस्य साधु-साध्वी-वर्ग की सब तरह की देख-रेख रखना है। वह उनका मुख्य अधिकारी होता है। उसका विशेष कार्य साधु-साध्वयों को उच्च कक्षा की शिक्षा प्रदान करना है—उच्च अध्यापन करना है। आचार्य के बाद उपाध्याय का स्थान है ग्रीर उसके बाद प्रवर्तक, स्थिवर, गणी, गणावच्छेदक, रात्निक अथवा रत्नाधिक आदि का।

उपा॰याय •

उपाध्याय का मुख्य कार्य साधु-साध्वियों को प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा की शिज्ञा प्रदान करना है। व्यवहार सूत्र के तृतीय उद्देश में उपाध्याय-पद की योग्यताओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो कम से कम तीन वर्ष की दीक्षापर्याय वाला है, श्रमणाचार में कुशल है, संयम में सुस्थित है, प्रवचन में प्रवीण है, प्रायश्चित्त प्रदान करने में समर्थ है, गच्छ के लिए चेत्रादि का निर्णय करने में निष्णात है, निर्दोप आहारादि की गवेपणा में निपुण है, संविलप्ट परिणामों—भावो से अस्पृष्ट है, चारित्रवान् है, वहुश्रुत है वह उपाध्याय-पद पर प्रतिष्ठित करने योग्य है।

## प्रवर्तक, रथविर, गणी, गणावच्छेदक व रत्नाधिकः

प्रवर्तक का मुख्य कर्तव्य साधु-साध्वियों को श्रमणाचार की प्रवृत्ति में प्रवृत्त करना एवं तिष्ठपयक शिक्षा देना है। प्रवर्तक श्रमण-संघ का ग्राचाराधिकारी होता है। वह आचार व विचार दोनों मे कुशल होता है।

स्थिवर (वृद्ध) तीन प्रकार के कहे गये हैं. जाति-स्थिवर,
सूत्र-स्थिवर और प्रवृज्या-स्थिवर। साठ वर्ष की आयु होने पर
श्रमण जाति-स्थिवर होता है। स्थानांगादि सूत्रों का जाता साधु
सूत्र-स्थिवर कहलाता है। दीक्षा ग्रहण करने के बीस वर्ष बाद
अर्थात् बीस वर्ष की दीक्षापर्याय होजाने पर निर्गन्थ प्रवृज्यास्थिवर कहलाने लगता है। स्थिवर का मुख्य दायित्व श्रमणसंघ मे प्रविष्ट होने वाले निर्गन्थ-निर्गन्थियों को श्रमणधर्मोपयोगी
प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है।

गणी का मुख्य कार्य अपने गण को सूत्रार्थ देना अर्थात्

शास्त्र पढ़ाना है। गणी को वाचनाचार्य अथवा गणधर भी कहा जाता है।

गणावच्छेदक अमुक गच्छ अथवा वर्ग का नायक होता है। उस वर्ग के समस्त साधुओं का नियन्त्रण उसके हाथ मे होता है।

श्रमण-संघ के विशिष्ट ज्ञानाचारसम्पन्न निर्गन्य रात्निक अथवा रत्नाधिक कहलाते हैं। ये महानुभाव विविध अनुकूल-प्रतिकूल प्रसंगों पर आचार्यादि की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

मूलाचार, अनगारधर्मामृत आदि दिगम्बर ग्रंथों में भी श्रमण-संघ के विशिष्ट पुरुषों अथवा अधिकारियों के नाम लगभग इसी रूप में मिलते हैं। उनमें आचार्य, उपाध्याय, गणधर, स्थिवर, प्रवर्तक, रात्निक ग्रादि नाम उपलब्ध होते हैं।

## निर्श्रन्थी-संघः

निर्ग्रन्थ-संघं की ही भांति निर्ग्रन्थी-संघ भी आचार्य एवं उपाध्याय के ही अधीन होता है। ऐसा होते हुए भी उसके लिए भिन्न व्यवस्था करना अनिवार्य है क्योंकि उसका संगठन स्वतन्त्र ही होता है। निर्ग्रन्थियों को निर्ग्रन्थों के साथ बैठने, उठने, ग्राने, जाने, खाने, पीने, रहने, फिरने आदि की मनाही है। निर्ग्रन्थियों को अपने ही वर्ग में रहकर संयम की आराधना करनी होती है। यही कारण है कि निर्ग्रन्थी-संघ में भी विशिष्ट पदाधिका-रियों की नियुक्तियाँ की जाती हैं। इस प्रकार की नियुक्तियाँ

मुख्यतः निम्नोक्त चार पदों से सम्वन्धित होती हैं : प्रवर्तिनी, गणावच्छेदिनी, अभिपेका और प्रतिहारी। पूरे श्रमण-संघ में आचार्य का जो स्थान है वही स्थान निर्ग्रन्थी-संघ में प्रवर्तिनी का है। उसकी योग्यताएँ भी आचार्य आदि के ही समकक्ष हैं अर्थात् ग्राठ वर्षं की दीचा-पर्याय वाली साध्वी ग्राचारकुशल, प्रवचनप्रवीण तथा असंविलष्ट चित्त वाली एवं स्थानांग-समवा-यांग की ज्ञाता होने पर प्रवर्तिनी के पद पर प्रतिष्ठित की जा सकती है। प्रवर्तिनी को महत्तरा के रूप में भी पहचाना जाता है। आचार्य-उपाध्याय के अधीन होने के कारण उसे महत्तमा नहीं कहा जाता। कही-कहीं प्रधानतम साध्वी के लिए गणिनी शब्द का भी प्रयोग हुआ है। साध्वी-संघ में गणावच्छेदिनी का वही स्थान है जो श्रमण-संघ में उपाध्याय का है। इसीलिए गणावच्छेदिनी को उपाध्याया के रूप में भी पहचाना जाता है। श्रमण-संघ में जो स्थान स्थविर का है वही स्थान साध्वीसंघ में अभिषेका का है। इसीलिए उसे स्थिवरा भी कहा जाता है। प्रतिहारी रात्निक अथवा रत्नाधिक श्रमण के समकत्त मानी जा सकती है। प्रतिहारी निर्प्रन्थी को प्रतिश्रयपाली, द्वारपाली अथवा संज्ञेप में पाली के रूप में भी पहचाना जाता है। निर्ग्रन्थी-संघ की पदाधिकारिणियाँ भी निर्ग्रन्थ पदाधिकारियों के ही समान ज्ञानाचारसम्पन्न होती हैं।

मूलाचार के सामाचार नामक चतुर्थ अधिकार में संघ के श्रमण-श्रमणियों के पारस्परिक व्यवहार का विचार करते हुए कहा गया है कि तरुण श्रमण को तरुण श्रमणी के साथ संभाषण

आदि नहीं करना चाहिए, श्रमणों को श्रमणियों के साथ नहीं ठहरना चाहिए, श्रमणियों को आचार्य से पांच हाथ दूर, उपाध्याय से छः हाथ दूर तथा ग्रन्य साधुओं से सात हाथ दूर बैठ कर वंदना करनी चाहिए। श्रमणियों को पारस्परिक संरक्षण की भावना से तीन, पांच अथवा सात की संख्या में भिक्षा के लिए जाना चाहिए।

#### चैयाचृत्यः

वैयावृत्य अर्थात् सेवा के विषय में स्थविरकित्पकों के लिए सामान्य नियम यही है कि साधु साध्वी से एवं साध्वी साधु से किसी प्रकार का काम न ले। अपवाद के रूप में साधु-साध्वी परस्पर सेवा-सुश्रूषा कर सकते हैं। सर्पदंश आदि विषम परि-स्थिति मे आवश्यकतानुसार कोई भी स्त्री अथवा पुरुष साधु-साध्वी की औषधोपचाररूप सेवा कर सकता है। जिनकित्पकों को त्यागी अथवा गृहस्थ किसी से किसी भी प्रकार की सेवा लेना ग्रथवा करना अकल्प्य है।

निर्मं न्थ-निर्मं निथयों के लिए सामान्यतया दस प्रकार की सेवा आचरणीय बताई गई है: १. आचार्य की सेवा, २. उपा-ध्याय की सेवा, ३. स्थिवर की सेवा, ४. तपस्वी की सेवा, ५. शैक्ष अर्थात् छात्र की सेवा, ६. ग्लान अर्थात् रोगी की सेवा, ७. सार्धीमक की सेवा, ८. कुल की सेवा, ६. गण की सेवा, १०. संघ की सेवा। इस प्रकार की सेवा से महानिर्जरा का लाभ होता है।

#### दीक्षाः

प्रविज्या अथवा दीक्षा के विषय में सामान्य नियम यही है कि साधु स्त्री को तथा साध्वी पुरुप को दीचित न करे। यदि किसी ऐसे स्थान पर स्त्री को वैराग्य हुआ हो जहाँ आसपास में साध्वी न हो तो साधु उसे इस शर्त पर दीचा दे सकता है कि दीचा देने के वाद उसे यथाशीघ्र किसी साध्वी को सुपूर्व कर दे। इसी शर्त पर साध्वी भी पुरुष को दीचा प्रदान कर सकती है। तात्पर्य इतना ही है कि दीचा के नाम पर किसी प्रकार से साध्र स्त्रीसंग के दोष का भागी न वने और साध्वी पुरुषसंग के दोष से दूर रहे। इसे ध्यान में रखते हुए दीक्षा देने की औपचारिक विधि किसी भी योग्य निर्यन्थ अथवा निर्यन्थी द्वारा सम्पन्न की जा सकती है। दीचित होने के बाद साधु का निर्ग्रन्थ-वर्ग में एवं साध्वी का निर्ग्रन्थी-वर्ग मे सम्मिलित होना आवश्यक है। निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को नियमानुसार किसी भी अवस्था मे आठ वर्ष से कम आयु के वालक-बालिका श्रों को दी चा नहीं देनी चाहिए। दीक्षा के लिए विचारों की परिपक्वता भी आवश्यक है। अपरिपक्व आयु, ग्रपरिपक्व विचार एवं अपरिपक्व वैराग्य दीचा के पिवत्र उद्देश्य की संप्राप्ति में बाधक सिद्ध होते हैं। पंडक, क्लीब आदि अयोग्य पुरुषों को भी दीचा नही देनी चाहिए।

#### प्रायदिचत्तः

प्रायिश्चित्त का अर्थ है वृत में लगने वाले दोषों के लिए समुचित दण्ड। श्रमण-संघ की व्यवस्था सुचारु रूप से चले, इसके लिए दण्डव्यवस्था आवश्यक है। किसी भी व्यवस्था के लिए चार बातों का विचार आवश्यक माना जाता है: १. उत्सर्ग, २. अपवाद, ३. दोष, ४. प्रायश्चित्त। किसी विषय का सामान्य अथवा मुख्य विधान उत्सर्ग कहलाता है। विशेष अथवा गौण विधान का नाम अपवाद है। उत्सर्ग ग्रथवा अपवाद का भंग दोष कहलाता है। दोष से सम्बन्धित दण्ड को प्रायश्चित्त कहते हैं। प्रायश्चित्त से लगे हुए दोषों की शुद्धि होने के साथ ही साथ नये दोषों की भी कमी होती जाती है। यही प्रायश्चित्त की उप-योगिता है। यदि प्रायश्चित्त से न तो लगे हुए दोषों की शुद्धि हो ग्रीर न नये दोषों की कमी तो वह निरर्थक है—निरुपयोगी है।

जीतकल्प सूत्र में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रंन्थियों के लिए दस प्रकार के प्रायिक्चित्त की व्यवस्था की गई है: १. आलोचना, २. प्रति-क्रमण, ३. उभय, ४. विवेक, ५. व्युत्सर्ग, ६. तप, ७. छेद, ८. मूल, ९. अनवस्थाप्य, १०. पारांचिक । इन दस प्रकारों में से अन्तिम दो प्रकार चतुर्दशपूर्वंधर (प्रथम भद्रबाहु) तक ही विद्यमान रहे। तदनन्तर उनका विच्छेद हो गया—व्यवहार वंद हो गया।

मूलाचार के पंचाचार नामक पंचम अधिकार में भी प्राय-श्चित्त के दस ही प्रकार बताये गये है। उनमे अन्तिम दो के सिवाय सब नाम वही हैं जो जीतकल्प में हैं। ग्रन्तिम दो प्रकार परिहार व श्रद्धान के रूप मे हैं। संभवतः अन्तिम दो प्रायश्चित्तों का व्यवहार बंद हो जाने के कारण यह अन्तर हो गया हो।

आहारादिग्रहण, वहिनिर्गम, मलोत्सर्ग आदि प्रवृत्तियों में

नगने वाले दोपों की शुद्धि के लिए आलोचनारूप प्रायश्चित्त का सेवन किया जाता है। आलोचना का अर्थ है सखेद अपराध-स्वीकारोक्ति।

प्रमाद, आशातना, अविनय, हास्य, विकथा, कन्दर्प आदि दोपों की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमणरूप प्रायश्चित्त का सेवन किया जाता है। प्रतिक्रमण का अर्थ है दुष्कृत को मिथ्या करना अर्थात् किये हुए अपराधों से पीछे हटना।

अनात्मवज्ञता, दुश्चिन्तन, दुर्भापण, दुश्चेष्टा आदि अनेक अपराध आलोचना व प्रतिक्रमण उभय के योग्य हैं।

अशुद्ध आहार ग्रादि का त्याग करना विवेक प्रायश्चित्त कहलाता है। विवेक का अर्थ है अशुद्ध भक्तादि का विचार-पूर्वक परिहार।

गमनागमन, श्रुत, स्वप्न आदि से सम्विन्धित दोषों की शुद्धि के लिए व्युत्सर्ग अर्थात् कायोत्सर्ग किया जाता है। कायोत्सर्ग का अर्थ है शरीर की ममता का त्याग।

ज्ञानातिचार आदि विभिन्न अपराधों की शुद्धि के लिए एकाशन, उपवास, षष्ठभक्त, अष्टमभक्त आदि तपस्याओं का सेवन किया जाता है। इसी का नाम तप प्रायश्चित्त है।

छेद का अर्थ है दीक्षापर्याय मे कमी। इस प्रायश्चित्त में विभिन्न अपराधों के लिए दीन्नावस्था में विभिन्न समय की कमी कर दी जाती है। इस कमी से अपराधी श्रमण का स्थान संघ में अपेक्षाकृत नीचा हो जाता है। जो तप के गर्व से उन्मत्त है 'अथवा तप के लिए सर्वथा श्रयोग्य है, जिसकी तप पर तिनक

भी श्रद्धा नहीं है ग्रथवा जिसका तप से दमन करना अति कठिन है उसके लिए छेद प्रायश्चित्त का विद्यान है।

पंचेन्द्रियघात, मैथुनप्रतिसेवन आदि अपराधों के लिए मूल प्रायिचत्त का विधान है। मूल का अर्थ है अपराधी की पूर्व प्रविच्या को मूलतः समाप्त कर उसे पुनर्दोचित करना अर्थात् नई दीचा देना।

तीव कोधादि से प्ररुष्ट चित्त वाले घोर परिणामी श्रमण के लिए अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त का विधान है। अनवस्थाप्य का अर्थ है अपराधी को तुरन्त नई दीन्नान देकर अमुक प्रकार की तपस्या करने के बाद ही पुनः दीक्षित करना।

पारांचिक प्रायश्चित्त देने का अर्थ है अपराधी को हमेशा के लिए संघ से बाहर निकाल देना। तीर्थकर, प्रवचन, आचार्य, गणधर आदि की अभिनिवेशवश पुन:- पुन: आशातना करने वाला पारांचिक प्रायश्चित्त का अधिकारी होता है। उसे श्रमण-संघ से स्थायीरूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है। किसी भी अवस्था में उसे पुन: प्रवाचा प्रदान नहीं की जाती।

वृह्तकल्प के चतुर्थं उद्देश में दुष्ट एवं प्रमत्त श्रमण के लिए पारांचिक प्रायश्चित्त का विधान किया गया है तथा सार्धामक-स्तैन्य, अन्यधामिकस्तैन्य एवं मुिष्टप्रहार के लिए अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है।

निशीथ सूत्र मे चार प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान है:
गुरुमासिक, लघुमासिक, गुरुचातुर्मासिक और लघुचातुर्मासिक।
यहाँ गुरुमास अथवा मासगुरु का अर्थ उपवास तथा लघुमास

ग्रथवा मासलघु का अर्थ एकाशन अर्थात् अर्ध-उपवास समझना चाहिए। इस प्रकार गुरुमासिक आदि तप-प्रायश्चित्त के ही भेद हैं।

अंगादान का मर्दन करना, अंगादान के ऊपर की त्वचा दूर करना, अंगादान को नली में डालना, पुष्पादि सूंघना, पात्र आदि दूसरों से साफ करवाना, सदोप आहार का उपयोग करना आदि क्रियाएँ गुरुमासिक प्रायश्चित्त के योग्य हैं।

दारुदण्ड का पादप्रोंछन वनाना, पानी निकलने के लिए नाली बनाना, दानादि लेने के पूर्व अथवा पश्चात् दाता की प्रशंसा करना, निष्कारण परिचित घरों में प्रवेश करना, अन्य-तीथिक अथवा गृहस्थ की संगति करना, शय्यातर अर्थात् अपने ठहरने के मकान के मालिक के यहाँ का आहार-पानी ग्रहण करना आदि क्रियाएं लघुमासिक प्रायश्चित्त के योग्य हैं।

स्त्री अथवा पुरुष से मैथुनसेवन के लिए प्रार्थना करना, मैथुनेच्छा से हस्तकर्म करना, नग्न होना, निर्लंज्ज वचन बोलना, प्रेमपत्र लिखना, गुदा अथवा योनि में लिंग डालना, स्तन आदि हाथ में पकड़ कर हिलाना अथवा मसलना, पशु-पक्षी को स्त्री-रूप अथवा पुरुषरूप मानकर उनका आलिगन करना, मैथुनेच्छा से किसी को ग्राहारादि देना, आचार्य की अवज्ञा करना, लाभा-लाभ का निमित्त बताना, किसी श्रमण-श्रमणी को बहकाना, किसी दीचार्थी को भड़काना, अयोग्य को दीक्षा देना, अचेल होकर सचेल के साथ रहना अथवा सचेल होकर अचेल के साथ

रहना अथवा अचेल होकर अचेल के साथ रहना आदि क्रियाएं गुरुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त के योग्य हैं।

प्रत्याख्यान का बार-बार भंग करना, गृहस्थ के वस्त्र, पात्र, शय्या आदि का उपयोग करना, प्रथम प्रहर में ग्रहण किया हुआ आहार चतुर्थ प्रहर तक रखना, अर्धयोजन अर्थात् दो कोस से श्रागे जाकर ग्राहार लाना, विरेचन लेना अथवा औषधि का सेवन करना, शिथिलाचारी को नमस्कार करना, वाटिका आदि सार्वजनिक स्थानों मे टट्टी-पेशाब डाल कर गंदगी करना, गृहस्थ आदि को ग्राहार-पानी देना, दम्पति के शयनागार में प्रवेश करना, समान आचारवाले निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी को स्थान आदि की सुविधा न देना, गीत गाना, वाद्ययन्त्र बजाना, नृत्य करना, अस्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करना अथवा स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय न करना, अयोग्य को शास्त्र पढ़ाना अथवा योग्य को शास्त्र न पढ़ाना, अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ को पढ़ाना अथवा उससे पढ़ना आदि कियाएं लघुचातुर्मासिक प्रायंश्चित्त के योग्य हैं।

निशीय सूत्र के अन्तिम उद्देश में सकपट आलोचना के लिए निष्कपट आलोचना से एकमासिकी अतिरिक्त प्रायश्चित्त का विधान किया गया है तथा प्रायश्चित्त करते हुए पुनः दोष लगने पर विशेष प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गई है। व्यवहार सूत्र के प्रथम उद्देश में भी इस विषय पर प्रकाश डाला गया है।

कही-कहीं ऐसा भी देखने मे आता है कि एक ही प्रकार के दोष के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त नियत किये गये हैं। इसका कारण परिस्थिति की भिन्नता, अपराधी की भावना एवं भ्रपराध की तीव्रता-मंदता है। ऊपर से समान दिखाई देने वाले दोष में परिस्थिति की विशेषता एवं अपराधी के आशय के अनु-रूप तारतम्य होना स्वाभाविक है। इसी तारतम्य के अनुसार भ्रपराध की तीव्रता-मंदता का निर्णय कर तदनुरूप दण्ड-व्यवस्था की जाती है। अतः एक ही प्रकार के दोप के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त देने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है।

सामान्यतया प्रायश्चित्त प्रदान करने का अधिकार आचार्य को होता है। परिस्थितिविशेष को ध्यान में रखते हुए अन्य अधिकारी भी इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। अपराध-विशेष अथवा अपराधीविशेष को दृष्टि में रखते हुए सम्पूर्ण संघ भी एतद्विषयक आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। इस प्रकार प्रायश्चित्त देने का अथवा प्रायश्चित्त के निर्णय का कार्य परिस्थिति, अपराध एवं अपराधी को दृष्टि में रखते हुए आचार्य, अन्य कोई पदाधिकारी अथवा सकल श्रमण-संघ सम्पन्न करता है।

## यन्थ-सूची

अनगार-धर्मामृत (स्वोपज्ञ टीकासिंह्त), आज्ञाधर, माणिक-चन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, वम्बई, १९१९.

अनुप्रेक्षा (कार्तिकेयानुप्रेत्ता), कार्तिकेय अथवा कुमार, राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला, अगास (आणंद), १९६०.

आचारांग ( निर्युक्ति व शीलांककृत टीकासहित ), आग-मोदय समिति, मेहसाना, १९१६.

आचारांग सूत्र, गुज० अनु०—रवजी भाई देवराज, जैन प्रिटिंग प्रेस, अहमदाबाद, १६०२.

आचारांग सूत्र ( प्रथम श्रुतस्कंघ ), गुज० ग्रनु०—सौभाग्य-चन्द्रजी महाराज, महावीर साहित्य प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद.

आदिपुराण (महापुराण भा०२), जिनसेन, भारतीय ज्ञानपीठ, काज्ञी, १९५१.

आवश्यक (हरिभद्रकृत टीकासहित ), आगमोदय समिति, मेहसाना, १९१६.

उत्तराध्ययन,जीवराज घेलाभाई दोशी, ग्रहमदाबाद,१९३५.

जपासकदशांग ( अभयदेवकृत टीकासहित ), आगमोदय समिति, मेहसाना, १९२०.

कर्मग्रंथ-१-४, देवेन्द्रसूरि, आत्मानंद जैन ग्रंथमाला, भावनगर, १९३४.

कल्पसूत्र, साराभाई मणिलाल नवाब, ग्रहमदाबाद,१९५२. १४ गुणस्थान कमारोह, रत्नशेखरसूरि, जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर.

गृहस्थ-धर्म, मुनि फूलचन्द्र 'श्रमण', जैन शिक्ता निकेतन, होशियारपुर, १९६३.

चारित्रप्राभृत (षट्प्राभृतादिसंग्रह), कुन्दकुन्द, माणिक-चन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, बम्बई, १९२०.

जीतकल्प (स्वोपज्ञ भाष्यसहित), जिनभद्र, बबलचन्द्र केशवलाल मोदी, अहमदाबाद, वि० सं० १९९४.

जैन दृष्टिए योग, मोतीचंद गिरिधरलाल कापिड्या, महावीर जैन विद्यालय, बम्बई, १९५४.

तत्त्वार्थसूत्र, उमास्वाति, भारत जैन महामंडल, वर्घा, १६५२.

दर्शन और चिंतन, पं० सुखलालजी, गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद, १९५७.

दशवैकालिक (हरिभद्रकृत टीकासहित), देवचन्द्र लाल-भाई जैन ग्रंथमाला, बम्बई, १९१८.

दशाश्रुतस्कंध (निर्युक्ति व चूर्णिसहित), पंन्यास मणि-विजय गणिवर ग्रंथमाला, भावनगर, वि० सं० २०११.

निशीय ( भाष्य व चूर्णिसहित ), सन्मित ज्ञानपीठ, आगरा, १९५७–१९६०.

पंचप्रतिक्रमण, आत्मानंद जैन पुस्तक प्रचारक मंडल, आगरा, १९२१.

पाचितसूत्र, मनसुखलाल नागरचंद, भावनगर, वि० सं० १९९०. पिडनिर्युक्ति, देवचन्द्र लालमाई जैन ग्रंपमाला, बम्बई, १९१८.

दृहत्कल्प (भाष्य व मलयगिरि-क्षेमकीर्तिकृत टोकासहित), आत्मानंद जैनसभा, भावनगर, १९३३-१९४२.

भगवती ( व्याख्याप्रज्ञप्ति ), आगमोदय समिति, मेह्साना, १९१८-२१.

मिज्मिमिनकाय, अनु० राहुल सांकृत्यायन, महाबोधि सभा, सारनाय; १९३३.

महानिशोथ, मुनि पुण्यविजयजी की हस्तिलिखित प्रति.

महावीरस्वामीनो आचारधर्म, गोपालदास जीवाभाई पटेल, नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, वि० सं० १९९२.

मूलाचार ( वसुनंदिकृत टीकासिहत ); वट्टकेर, माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, बम्बई, वि० सं० १९७७–१९८०.

मूलाराधना ( अपराजित व आशाधरकृत टीकाओं, श्रमित-गतिकृत क्लोकों तथा हिन्दी टीकासहित ), शिवकोटि, सखाराम नेमचंद दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, सोलापुर, १९३४.

योगदृष्टिसमुच्चय, हरिभद्रसूरि, देवचंद लालभाई जैन ग्रंथमाला, बम्बई, १९१३.

योगवासिष्ठ, अच्युत ग्रंथमाला, काशी.

योगसूत्र, पतंजलि, बम्बई, १९१७.

रत्नकरंड-श्रावकाचार (प्रभाचन्द्रकृत टीकासिह्त ), समन्त-भद्र, माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, बम्बई, १९२६.

वसुनिन्द-श्रावकाचार (हिन्दी अनुवादसहित ), वसुनिन्द, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १६५२.

व्यवहार (भाष्य व मलयगिरिकृत टीकासहित ), केशव-लाल प्रेमचंद, अहमदाबाद, १९२६-१९२८.

श्रमण-सूत्र, उपाध्याय अमरमुनि, सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, वि० सं० २००७.

श्रावक-धर्म, महासती उज्ज्वलकुमारीजी, सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, १९१४.

सागार-धर्मामृत (स्वोपज्ञ टोकासहित),ग्राज्ञाघर, माणिक-चन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, बम्बई, १६१७.

Development of Moral Philosophy in India, Surama Dasgupta, Orient Longmans, Calcutta, 1961

Doctrine of Karman in Jain Philosophy, H. von Glasenapp, Vijibai Jivanlal Fund, Bombay, 1942.

History of Jaina Monachism, S. B. Deo, Deccan College, Poona, 1956.

Jaina Monastic Jurisprudence, S. B. Deo, Jain Cultural Research Society, Banaras, 1960.

Jama Yoga, R. Williams, Oxford University Press, London, 1963.

Outlines of Karma in Jamism, Mohan Lal Mehta, Jain Mission Society, Bangalore, 1954.

Sacred Books of the East, Vol 22, Hermann Jacobi, Clarendon Press, Oxford, 1884.

# अनुक्रमणिका

|                    | अ               | अतिचार व                   | ; <b>ç</b> |
|--------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| अंग                | १२,४०           | अतिथिसंविभाग ११            | <u> </u>   |
| अंगादान            | ६६              | अतिभार व                   | ;९         |
| अंगार              | ७१,७५,१७४       | अदंतधावन ७१,१४             | ٤٢         |
| अगारकर्म           | 308             | अदत्तादान १३               | 1          |
| अंगारादिदोष        | १७५             | अदत्तादान-विरमण १३         | 3          |
| अंगोछा             | १०७             | अहेप ३                     | 3 8        |
| अंतरगृह            | ६४              | अधिकरण ६                   | ३          |
| अंतराय             | १८,७८           | अधोदिशा-परिमाण-अतिक्रमण १० | X          |
| अकारण              | १७४             | अघ्यवपूरक् १७              | 3          |
| अकिंचन             | १४१             |                            | 7          |
| अखेद               | ४१              | अध्वगमन ६                  | 3          |
| अघाती              | १्ड             | अनंगक्रीडा ६               | 3          |
| अचित्त             | १७०             | अनगार-धर्मामृत ७           | 9          |
| अचेल               | १५३             | अनगार-भावना ७              | 0          |
| अचेलक              | १५६,१६६         | अनर्थदंड ११                | १          |
| अचेलकत्व           | ७०,७२,१४२,१५७   | अनर्थदंड-विरमण ११          | ξ          |
| अचौर्य             | 94              | अनवस्थाप्य ६४,७०,२१०,२१    | २          |
| अजिन               | 95              |                            | ९          |
| अज्ञानमरण          | १२२             | अनासक्त १४                 | 2          |
| त्र <u>ण</u> ुत्रत | ३३,७४,७७,८४,११३ | अनिवार्यतावाद १.           | ۶,         |
| अणुवती             | _               | अनिवृत्ति-गुणस्थान ३       | Ę          |

| अनिवृत्ति-बादर-गुणस्थान | ३६           | अपुनरावृत्ति-स्थान         | ३८       |
|-------------------------|--------------|----------------------------|----------|
| अनिवृत्ति-बादर-संपराय   | ३६           | अपूर्वकरण                  | ३५       |
| अनिष्ट-संयोग            | १११          | अपेक्षावाद                 | २३       |
| वनसृष्ट                 | १७३          | अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित |          |
| अनीश्वरवाद              | १५           | उच्चारप्रस्रवणभूमि         | ११७      |
| अनुकंपा                 | ६२           | अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित |          |
| अनुप्रेक्षा १९,७        | ८, १८६       | शय्यासंस्तारक              | ११७      |
| अनुभाग-वंघ              | <b>१</b> ७   | अप्रमत्त-संयत              | ३५       |
| -                       | •            | अप्रमाण                    | १७४      |
| अनुमतित्याग ७           | ५, १३०       | अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित     |          |
| अनेकांतवाद              | <b>८,</b> २३ | उच्चारप्रस्रवणभूमि         | ११७      |
| अन्नपानिरोध             | ८९           | अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित     |          |
| अन्निकापुत्र            | ७४           | शय्यासंस्तारक              | ११७      |
| अन्यत्व                 | ७२           | अबहुवाद <u>ी</u>           | ५६       |
| अन्योन्यक्रिया          | ४७           | अवाधाकाल                   | १७       |
| अपक्वाहार               | १०७          | अभिषेका                    | २०७      |
| अपध्यानाचरण             | १११          | अभिहृत                     | १७३      |
| अपराजितसूरि             | ६७           | अभ्गुत्थान                 | १८४      |
| अपरिगृहीता-गमन          | ९९           | अभावकाश                    | १=२      |
| अपरिग्रह                | १३, २१       | अमृयावाद                   | २२       |
| अपरिग्रहवाद             | . ૧૫         | अमैयुन                     | २२       |
| अपरिग्रहवत              | १४१          | अयोगि-केवली                | ३८       |
| अपरिणत                  | १७४          | अरहा                       | 38       |
| अपवाद                   | २१०          | अरिष्टनेम <u>ि</u>         | ٠.<br>६३ |
| अपश्चिम-मारणान्तिक-     |              |                            |          |
| सल्लेखना                | १२०          | अञाबु                      | १६४      |

## अनुक्रमणिका : २२३

| अवग्रह              | ६३,१५३   | अहिंसाव्रत  | ८६              |
|---------------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>अ</b> वग्रहपट्टक | १६२      | अहोरात्रिकी | 838             |
| अवग्रहप्रतिमा       | ५६       |             | आ               |
| अवग्रहानं <b>तक</b> | १६२      | आगमनगृह     | १८२             |
| अवस्था              | ३८       | आगारी       | द्रभ            |
| अवस्थितकरण          | ११५      | आखेट        | ७६              |
| अविज्ञप्ति          | १३       | आचार        | ¥               |
| अविरत-सम्यग्दृष्टि  | ३३       | आचारचूडा    | ५२              |
| अवेद्यसंवेद्य       | 88       | आचारचूलि    | ना ५२           |
| अशन                 | १६५      | आचारदशा     | ६२              |
| अशरण                | ७२       | आचार-प्रक   | त्प ५६          |
| अशिक्षित            | ६५       | आचार-प्रणि  | घि ५०           |
| अशुभत्व             | ७२       | आचारांग     | ४१,७०,७३        |
| अश्विनी             | ७६       | आचाराग्र    | ५२              |
| अष्टमभक्त           | 328,228  | आचार्य      | ६५,७१,२००,२०१,  |
| अष्टाग              | १३       |             | २०२,२०३,२०४,२१४ |
| असतीजनपोषणताकर्म    | 308      | आचेलक्य     | ७३              |
| असमाधिस्थान         | ६२       | आच्छेद्य    | १७३             |
| अस्तेय              | १३,२२,६४ | आजीव        | १७३             |
| अस्तेयव्रत          | १३९      | आतंक        | १६७             |
| अस्यि               | ১৩       | आत्मघात     | १ <b>२१</b>     |
| अस्नान              | ७१,१४२   | आत्मवाद     | २०              |
| अस्र .              | ৬৯       | आत्मविका    |                 |
| अस्वाच्याय          | ६६       | आत्महत्या   | १२२             |
| वहिंसा              | द,१३,२१  | आत्मा       | २०              |
| अहिंसावाद           | १४       | आधाकर्म     | १७२             |

| आनन्द                  | ५८,१२४          | आसित           | २३, १४१          |
|------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>आन</b> प्राणपर्यापि | त ७२            | आसन            | १३, ४२           |
| आनयनप्रयोग             | ११६             | आसिका          | ७१               |
| आनुपूर्वी              | 38              | आस्रव          | १७, १६, ७२       |
| आपणगृह                 | ६३              | आहार           | ६३,६८,७३,१६४,१६६ |
| आपृच्छना               | १८४             | आहारपर्या      | प्त ७२           |
| आपृच्छा                | ७१              | आहारशुद्धि     | ७८, १७४          |
| आभरण                   | १०७             |                | इ                |
| आयतिस्थान              | ६३              | इंद्रमहोत्सव   | ६८               |
| आयाम                   | १८९             | इंद्रियपर्यापि | त ७२             |
| आयु                    | 28              | इच्छाकार       | ७१, १८४          |
| आरम्भत्याग             | ७५              | इच्छानियन्त्र  | ाण १०१           |
| आरम्भत्यागर्प्रा       | तेमा १२७        | इच्छा-परिम     | ाण १०१           |
| आराधक                  | १९०             | इच्छा-मर्याद   | 7 %              |
| आर्तघ्यान              | 888             | इच्छा-स्वात    | न्त्र्य १६       |
| आर्यक्षेत्र            | ६३              | इत्वरिक-परि    | रगृहीता-गमन ६६   |
| आर्या                  | ७१              | इष्टवियोग      | 888              |
| व्यायिका-संगति         | ७३              | इहलोकाशंस      | •                |
| आलोचना ६९              | ९, ७०, ७३, २१०, |                | ई                |
|                        | २११, २१४        | ईर्या          | ५६               |
| आवंती                  | ४२, ४४          | ईयापथ          | ११६              |
| आवश्यक ६१              | , ७०, १४२, १८६  | ईश्वर          | १६               |
| आवश्यिकी               | १५४             |                | ন্ত              |
| आशातना                 | ६२              | उच्चारप्रस्रव  | ग ५६             |
| आशावर                  | ७३, ७६, ८४      | उच्चारभ्मि     | ६३               |
| आश्रम                  | १०              | उज्झनशुद्धि    | ७२               |
|                        |                 |                |                  |

## अनुक्रमणिका : २२५

| उत्तरगुण                                       | <b>5</b> 4                                    | उपसंपत्                                                 | ७१                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| उत्तरमीमांसा                                   | 6                                             | उपसंपदा                                                 | १८४                                           |
| उत्पादन                                        | ७१                                            | उपसर्ग                                                  | १६७                                           |
| उत्पादनदोष                                     | ७८,१७२,१७४                                    | उपाधि                                                   | ६७                                            |
| उत्सर्ग                                        | २१०                                           | उपाच्याय                                                | ७१                                            |
| उत्स्वेदिम                                     | १८९                                           | उपाध्याया                                               | २०७                                           |
| उदय                                            | १७                                            | उपानत्                                                  | १०७, २००, २०२,                                |
| उदुम्बर                                        | ३७                                            | ·                                                       | २०३, २०४                                      |
| <b>उद्</b> गम                                  | ७१                                            | उपाश्रय                                                 | ६३,६४,१७८                                     |
| उद्गम-दोष                                      | ७८, १७२, १७५                                  | उपासक                                                   | ३३, ५८, ८३                                    |
| उद्दिष्टत्याग                                  | ७४                                            | उपासकदशाग                                               | ሂട, ሪሂ                                        |
| उद्दिष्टभ <b>न</b> तत्यागप्र                   | तिमा १२८                                      | उपासक-प्रतिमा                                           | ६२, १२४                                       |
| <b>उद्भिन्न</b>                                | १७३                                           | उभय                                                     | ७०, २१०, २११                                  |
| उद्योग                                         | १०५                                           |                                                         | ऊ                                             |
| उन्मिश्र                                       | १७४                                           | ऊर्ध्वदिशा-परिम                                         | गुण-                                          |
| उपकरण                                          | ६८, १६४                                       | अतिक्रमण                                                | १०४                                           |
| उपधान                                          | ४६, ६९, १४१                                   |                                                         | 狠                                             |
| उपधानश्रुत                                     | ५२, ५५, १५१                                   | ऋपभ                                                     | ६३                                            |
|                                                | 4 12 2 2 3 2 3                                | न्द्रपण                                                 | 7.7                                           |
| <b>उ</b> पनिषद्                                | 3 1, 22, 22,                                  | न्द्रपण                                                 | ए                                             |
| उपनिषद्<br>उपभोग                               | -                                             | <sub>नटप न</sub><br>एकचारी                              |                                               |
| उपभोग<br>उपभोगपरिभोग-                          | १०६<br>परिमाण १०६                             |                                                         | ए                                             |
| उपभोग<br>उपभोगपरिभोग-<br>उपभोगपरिभोगा          | १०६<br>परिमाण १०६                             | एकचारी                                                  | ए<br>१ <b>१</b> ६                             |
| उपभोग<br>उपभोगपरिभोग-                          | १०६<br>परिमाण १०६                             | एकचारी<br>एकत्व<br>एकभक्त<br>एकल-विहारी                 | <b>ए</b><br>१६६<br>७२                         |
| उपभोग<br>उपभोगपरिभोग-<br>उपभोगपरिभोगा          | १०६<br>१०६<br>परिमाण १०६<br>तिरिक्त ११२       | एकचारी<br>एकत्व<br>एकभक्त<br>एकअन्वहारी<br>एकवस्त्रधारी | ए<br>१६६<br>७२<br>७१,१४२,१७४<br>६४,१६६<br>१६० |
| उपभोग<br>उपभोगपरिभोग-<br>उपभोगपरिभोगा<br>उपयोग | १०६<br>१०६<br>परिमाण १०६<br>तिरिक्त ११२<br>२० | एकचारी<br>एकत्व<br>एकभक्त<br>एकल-विहारी                 | ए<br>१६६<br>७२<br>७१,१४२,१७४<br>६४,१६६        |

| एषण                   |    | ७१         | कर्म                           | ११,१५      |
|-----------------------|----|------------|--------------------------------|------------|
|                       | पे | • 1        | कर्मकांडी<br>कर्मकांडी         |            |
| ऐरावती                |    | ६४         | कर्मपथ<br>कर्मपथ               | १५         |
| ऐलक                   |    | १३०        |                                | १३,१४      |
| 200                   | ओ  | (40        | कर्मवंघ                        | १६         |
| -                     | आ  |            | कर्ममुक्ति                     | ११,१६      |
| ओघदृष्टि              |    | ४०         | कर्मवाद                        | १४         |
| ओदन                   |    | १०७        | कर्मादान                       | १०८        |
|                       | औ  |            | कल्प                           | ६७         |
| औदारिक                |    | १९         | कल्पसूत्र                      | ६३         |
| औद्देशि <del>क</del>  |    | १७२        | कल्पस्थिति                     | ६४,१५८     |
| औणिक                  |    | १६३        | कषाय                           | १६         |
| औषघ                   |    | १६५        | कषायविजय                       | ६३         |
| औष्ट्रिक              |    | १६३        | कांजी                          | 354        |
| •                     | क  |            | कांता                          | ४०         |
| कंद                   |    | ৩5         | कातादृष्टि                     | ४५         |
| कंदर्प                |    | ११२        | कामदेव                         | ሂሪ         |
| कंबल                  |    | १६५        | कामभोग-तीव्राभिलाषा            | ९९         |
| कुंड                  |    | ७=         | कामभोगाशंसाप्रयोग              | १२३        |
| <del>जुं</del> डकोलिक |    | ५९         | कायदुष्प्रणिघान                | ११५        |
| <u>क</u> च            |    | ७८         | कायोत्सर्ग ६१,७२,१             | ४३,१४७,    |
| कच्छा                 |    | १६२        |                                | १८६,२११    |
| कण                    |    | 96         | कारण                           | ७१         |
| कथंचित्               |    | <b>२</b> ३ | कार्मण                         | 38         |
| करणानुयोग             |    | ৬४         | कालातिक्रमण                    | ११९        |
| _                     |    | १७६        | কান্ত                          | १६४        |
| करपात्र               |    | -          | कुप्य<br>कुप्य-परिमाण-अतिक्रमण | १०३<br>१०४ |
| कर्ता                 |    | 28         | कुष्य-पारमाण-लातक्रमण          | १०४        |

|                        | २००,२०१        | 1               | T              |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| कुल<br>                | २०१            | गंगा            | ६४             |
| <b>कु</b> लाचायँ       | ६९             | गच्छ            | ६५, ६६, २००    |
| कुशील                  | ६६             | गच्छाचार्य      | २००            |
| कूटतोल-कूटमान          | 98             | गच्छाघिपति      | ६४             |
| कूट-लेखकरण             | १९०            | गजसुकुमार       | ७४             |
| केश                    | १०९            | गण              | २००, २०१       |
| केशवाणिज्य             | ६४             | गणधर            | २०१            |
| कोशिका                 |                | गणाचार्य        | २०१            |
| कौत्कुच्य              | ११२            | गणावच्छेदक      | २००, २०२,      |
| क्रोत                  | १७२            | गुनाव-अदर       | २०४, २०४       |
| क्रोघ                  | १७३            | गणावच्छेदिनी    | २०७            |
| क्लोब                  | ६४             | गणिनी           | 700            |
| क्षत्रिय               | १०             |                 | ६२             |
| क्षपण                  | इथ             | गणिसंपदा        | २०२, २०५       |
| क्षमायाचना             | १९०            | गणी             | १७२, १७३       |
| क्षितिशयन              | ७१,१४२         | गवेपणा          | ६७२, ६०२       |
| क्षोण-कषाय             | ३७             | गीत             |                |
| क्षीण-मोह              | ३७             | गुणव्रत         | ७५, ७७, ५४     |
| क्षुल्लक               | १३०            |                 | १०४, ११३       |
| क्षुल्लिकाचार-कथा      | 34             | गुणस्थान        | २६, ३०, ३८, ७२ |
| क्षेत्र                | १०३            | गुणी            | २०४            |
| क्षेत्रवास्तु-परिमाण-व | प्रतिक्रमण १०४ | गुदा            | <i>७३</i>      |
| क्षेत्रवृद्धि          | १०५            | गुप्ति          | 38             |
| -                      |                | गुरुचातुर्मासिक | ६६, २१२, २१४   |
| ख                      |                | गुरुमास         | ६६, २१२        |
| खादिम                  | १६५            | गुरुमासिक       | ६६, २१२, २१३   |

### २२८ : जैन आ वार

| गृद्धि .                   | २३                    | चरणानुयोग                   | ४७                  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| रृ<br>गृहस्थ               | ८३                    | चर्म                        | ६४                  |
| गृहस्थ-धर्म                | ८४                    | चर्या                       | ८३, ५४              |
| गृहस्थाश्रम                | १०                    | चातुर्मास                   | १७६                 |
| गृही                       | द३                    | चार                         | ६३                  |
| <sup>ृू (.</sup><br>गोच्छक | १६२                   | चारित्र                     | १६, २६              |
| गोत्र                      | १८                    | चारित्र-मोहनीय              | र ३१                |
| ग्रन्थि                    | १४१                   | चारित्राचार                 | 9 र                 |
| ग्रंथिभेद                  | ३३, ४२                | चितन                        | ३१, १८६             |
| ग्रहणैषणा                  | १७२, १७४              | चिकित्सा                    | १७३                 |
| ग्रहासचार<br>ग्रासैषणा     | १७४                   | <b>चित्तसमा</b> धिस्था      | ान ६२               |
| ग्रीष्म                    | २००, २०१              | चित्रकर्म                   | ६३                  |
| MIAA                       | घ                     | चिलातपुत्र                  | ७४                  |
| घटीमात्रक                  | ६३, १६४               | चिलिमिलिका                  | ६३                  |
| यटाना <i>नन</i><br>घड़ा    | १२, <i>१२०</i><br>१६४ | चुलनीपिता                   | रू                  |
| युर<br>घाती                | <b>१</b> 5            | चुल्लशतक                    | 37                  |
|                            | १०७                   | चूर्ण                       | १७३                 |
| घृत                        |                       | चोरी                        | ७६                  |
| चंदन                       | <b>च</b><br>१०७       |                             | <i>छ</i><br>७१      |
| चतुर्दशपूर्वधर             | २१०                   | छंदन<br>                    | १८४                 |
| चतुर्थभक्त                 | १८८                   | छंदना<br>छर्दित             | १७४                 |
| चतुर्मासिकी                | 838                   | छादत<br>छविच्छेद            | , se                |
| चतुर्वस्त्रधारी            | १६०                   | छायण् <del>ध्य</del><br>छेद | ६१,७०,२१०,२११       |
| चतुर्विशतिस्तव             | ६१, १४३,१४४           | <sup>७, .</sup><br>छेदसूत्र | ६१                  |
| चतुर्विशस्तव               | ७२                    | छेदो <b>पस्थापनो</b> य      | ।संयतकल्पस्थिति ६४, |
| चतुष्पद                    | १०३                   | -,                          | १५८                 |
| .a .a                      |                       |                             |                     |

| জ                             | Ī               |                | त             |       |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------|
|                               | १०७             | तंदुलोदक       |               | १८६   |
| जल                            | १६२             | तत्प्रतिरूपक-  | व्यवहार       | દ દ   |
| जागिक                         |                 | तथाकार         |               | ,१५४  |
| जिज्ञासा                      | ४२              | तथ्येतिकार     |               | १५४   |
| जिनकल्पस्थिति                 | ६४,१५८          | तप             | ७०,१६८,२१०    | ,,२११ |
| जिनकल्पिक                     | १६६,१९६,२०८     | तपआचार         |               | ७१    |
| जिनदासगणि                     | ६६              | तपःगु द्धि     |               | ७२    |
| जिनपूजा                       | ĘE              | तपस्या         |               | 38    |
| जनप्रतिमानिर्माण              | т ७६            | तर्क           |               | ६     |
| जिनप्रतिमास्थापन              |                 | तस्करप्रयोग    |               | ६६    |
| जिनभद्रगण <u>ि</u>            | ,<br>4E         | तारा           |               | ४०    |
| जिनभवन-निर्माण                |                 | तारादृष्टि     |               | ४१    |
| जिनाभिषेक                     | ७५              | तालप्रलव       |               | ६३    |
| _                             | •               | तिरीटपट्टक     |               | १६२   |
|                               | .६,७३,१३१,२१०   | _              | रिमाण-अतिक्रम | ण१०५  |
| जीतव्यवहार                    | ७०              | तिलोदक         |               | १५९   |
| जीविताशंसाप्रयो               | ग १२३           | तुच्छौपधिभ     | न्नण          | १०७   |
| जेमन                          | १०७             | त्रुपोदक       |               | १८६   |
| जैन                           | <b>८,१</b> ४,३८ | नृतीय सप्त-    | अहोरात्रिकी   | १८१   |
| जैनाचार                       | १४              | तेल            |               | १०७   |
| ज्ञातपुत्र                    | ५६              | तैजस           |               | 38    |
| ज्ञान                         | ११,२०           | त्रिमासिकी     |               | 338   |
| <b>না</b> নগুদ্ <del>ভি</del> | ७५              | त्रिवस्त्रघारी |               | १६०   |
| शानाचार                       | ७१              |                | द्            | • \-  |
| ज्ञानावरणीय                   | १८              | दंडन्यवस्था    | 3             | २१०   |

| दंडशास्त्र              | इ ह      | दुष्पक्वाहार         | १०७      |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|
| दंतवाणिज्य              | 308      | दूती                 | १७३      |
| दकतीर                   | १६३      | दृष्टि               | ३१, ४०   |
| दर्शन                   | ६,२०,७४  | देवगुप्त             | 33       |
| दर्शन-प्रतिमा           | १२६      | देशविरत              | 53       |
| दर्शन-मोहनीय            | ३१       | देशविरत-सम्यग्दृष्टि | ३३       |
| दर्शनाचार               | ७१       | देशविरति             | ३३       |
| दर्शनावरणीय             | १८       | देशसंयती             | 53       |
| दशविधकल्प               | ७३       | देशसंयमी             | 53       |
| दशवैकालिक               | ४६       | देशावकाशिक           | ११४      |
| दशाश्रुतस्कंघ           | ६१       | देहममत्वत्याग        | ७३       |
| दाता                    | ७६       | दोप                  | १७२, २१० |
| दान                     | ७६       | चूत                  | ७६       |
| दानफल                   | ७६       | द्रव्यकर्म           | १५       |
| दायक                    | १७४      | द्रव्यानुयोग         | ७४       |
| दावाग्निदा <b>नकर्म</b> | 308      | द्रमपुष्पित          | 34       |
| दिगंबर ५४, १३०,         | १४२, १८६ | द्वादशानुप्रेक्षा    | 90       |
| दिनचर्या                | १८३      | द्वारपाली            | २०७      |
| दिवाभोजन                | १७५      | द्विचतुष्पद-परिमाण-  |          |
| <b>दिशापरिमाण</b>       | १०५      | अतिक्रमण             | १०४      |
| दीक्षा                  | ६४, २०६  | द्वितीय सप्त-अहोराहि | नकी १६१  |
| दीप                     | १०७      | द्विपद               | १०३      |
| दीप्रा                  | ४०       | द्विमासिको           | 838      |
| दीप्रादृष्टि            | ४३       | द्विस्त्रधारी        | १६०      |
| दुर्जनसगति              | ७३       | ध                    |          |
| दुप्ट                   | ६४       | वंघा                 | १०५      |
|                         |          |                      |          |

अनुक्रमणिकां : २३१

| धन             | १०३              | नमस्कार                | ६७         |
|----------------|------------------|------------------------|------------|
| घनघान्यपरिम    | ाण-              | नाम                    | १८         |
| अतिक्रमण       | १०४              | नाव                    | <i>७७</i>  |
| धर्म ४,६       | , १६, ७२, ७६, ७५ | निक्षिप्त              | ४७४        |
| घर्मकथा        | १८६              | नित्यभोजी              | १८५,१८६    |
| धर्मचिता       | १६६              | निदान                  | १११        |
| घर्मघोष        | ७४               | निद्रा                 | १८५        |
| घर्मघ्यान      | १११              | निमित्त                | १७३        |
| घर्मप्रज्ञप्ति | १२४              | नियतिवाद               | १६         |
| घर्मशास्त्र    | 3                | नियम                   | १३,४१      |
| घर्मानुसारी    | 38               | नियमप्रतिमा            | १२७        |
| घातु           | १६४              | • निरोघ                | ७०,१४२     |
| घात्री         | १७३              | निर्गुण-ब्रह्मस्थिति   | ३६         |
| धान्य          | ₹0\$             | निर्ग्रथ               | १४१        |
| घारणा          | १३,४५            | निर्प्रथलिंग           | ७३         |
| घूत            | ४२,४४            | निर्ग्रथी-संघ          | २०६        |
| घूप            | 909              | निर्जरा                | १5,98,97   |
| घूप-दोप        | १०७              | निर्लाछनकर्म           | 308        |
| घूम            | ७१,७८,१७४        | निर्वाण                | १४, ३८     |
| घ्यान १        | १,१३,४६,७३,१११,  | निविश्यमानकल्पस्थिति   | ६४,१५=     |
|                | १४८,१८५          | निर्विष्टकायिककल्पस्थि | ·          |
| घ्यानशुद्धि    | ७२               |                        | ·          |
|                |                  | निवृत्ति-गुणस्थान      | ३४         |
| 10.00          | न                |                        | ८६,६६,२१२  |
| नंदिनोपिता     | 34               | निपोधिका               | <i>1</i> £ |
| नख             | ৬৯               | निपेधिका               | 68         |

### २३२ जैन आचार

| निष्कपट       | ६४            | परलोक               | 38         |
|---------------|---------------|---------------------|------------|
| निष्टा        | <b>द३,</b> ५४ | परलोकाशंसाप्रयोग    | १२३        |
| नृत्य         | ६८            | परविवाहकरण          | 33         |
| नेमिचंद्र     | ६६            | परव्यपदेश           | 388        |
| नैतिकता       | ¥             | परा                 | . 80       |
| नैषेधिकी      | १८४           | परादृष्टि           | ४७         |
| नैष्ठिक       | ७६,८४         | परिग्रह २२          | , १०२, १४० |
| नौकाविहार     | <b>१</b> ७७   | परिग्रहत्याग        | ७५         |
| न्याय-वैशेपिक | <b>१</b> ३    | परिग्रहत्यागप्रतिमा | १२८        |
|               | प             | परिग्रहपरिमिति      | १०२        |
| पंचमासिकी     | 838           | परिग्रहविरमण        | १०२        |
| पंचमी         | ७६            | परिचारक             | ७३         |
| पंचाचार       | ७०            | परिणमनशील           | २१         |
| पंडक          | ६४            | परित्यागशुद्धि      | ७२         |
| पंडितमरण      | १२०,१६५       | परिभोग              | १०६        |
| पक्वान्न      | १०७           | परिवर्त <b>ना</b>   | १८६        |
| पक्ष          | <b>5</b> 3    | परिवर्तित           | १७२        |
| पट्टा         | १६२           | परिहारकल्प          | ६४         |
| पदयात्रा      | १७६,१७5       | परीषहजय             | १६, ७५     |
| पदवी          | ६५            | परोपकार             | ६२         |
| पदत्रीघारी    | ६५            | पर्याप्ति           | ७०         |
| परक्रिया      | ५७            | पर्युपणा            | ६२, १६०    |
| परदारसेवन     | ७६            | पर्युपणाकल्प ६२,    | १५४, १५७   |
| परमात्मपद     | ३८            | पल                  | ৬5         |
| परमात्मा      | १६            | पाक्षिक             | ७६, ८४     |
| परमेश्वर      | १६            | पाणिपात्र           | १७६, १८६   |
|               |               |                     |            |

## अनुक्रमणिका: २३३

| पातंजल-योगसूत्र      | ३६           | पूय              | <b>७</b> 5                              |
|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------|
|                      | ६२, १६४, १६५ | ूर्वपरचात्संस्तव | १७३                                     |
| पात्रघारी            | 258          |                  | •                                       |
| पात्रैपणा            | ५६           | पूर्वमोमासा      | ک<br>ع – د                              |
| पादप्रोछन            | १६५          | पृच्छना          | १८६                                     |
| पान                  | १६५          | पृष्ठ            | १४                                      |
| पानी                 | १०७          | पेय              | १०७                                     |
|                      | -            | पोतक             | १६२                                     |
| पापकर्मोपदेश         | 888          | पौद्गलिक         | २१                                      |
| पापस्थानक            | ĘE           | पौराणिक          | <i>६ १</i> ८                            |
|                      | ७० २१०, २१२  | पोषध             | ७५                                      |
| पार्श्व              | ६३           | पौषधप्रतिमा      | १२७                                     |
| पाली                 | २०७          | पौषधोपवास        | ११६                                     |
| पिडदोप               | ७८, १७४      | पौपघोपवास-       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| <b>प</b> िंडविशुद्धि | ७८, १७४      |                  |                                         |
| पिंडशुद्धि           | 90           | सम्यगननुपालनत    |                                         |
| पिंडैषणा             | ५६, ६०       | प्रकृति-बंध      | 19,85                                   |
| पिच्छिका             | ७२, ७३       | प्रतिक्रमण ६१    | , ७०, ७२, १३१,                          |
| पिहित                | १७४          | १४               | १३, १४६, १८६,                           |
| पीठ                  | १६५          |                  | २१०, २११                                |
| पुद्गलप्रक्षेप       | ११६          | प्रतिग्रह्       | १६२                                     |
| पुनरावर्तन           | १८६          | प्रतिपत्ति       | ४६                                      |
| पुनर्जन्म            | १८           | प्रतिपृच्छना     | १८४                                     |
| पुलाकभक्त            | ६४           | प्रतिपृच्छा      | ७१                                      |
| पुस्तक               | १६६          | प्रतिमा ७५,८     | ३,८४,१२४, १६०                           |
| पूजा                 | ७६           | प्रतिलेखन ७      | २,७३,१५७, १८६                           |
| प्तिकर्म             | १७२          | प्रतिश्रयपाली    | २०७                                     |

| प्रतिहारी        | २०७             | प्रामृत्य              | १७२            |
|------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| प्रत्याख्यान ६   | इ, ७२, १४३, १४८ | प्रायश्चित्त           | ६६,६९,१३१,२०९, |
| प्रत्याहार       | १३, ४४          |                        | २१०, २१२       |
| प्रथम सप्त-अह    | ोरात्रिको १६१   | प्रेमपत्र              | ६७             |
| प्रथमानुयोग      | ७४              | प्रेषणप्रयोग           | ११६            |
| प्रदेश-बंध       | १७              | प्रेष्यपरित्यागः       | प्रतिमा १२८    |
| प्रधानाचार्य     | २०१             |                        | फ              |
| प्रमत्त          | ६४              | फल                     | ७८, १०७        |
| प्रमत्त-संथत     | 38              | फलक                    | १६५            |
| प्रमाण           | ७१, ७५          | फूल                    | ७०१            |
| प्रमादाचरण       | १११             | 61                     | ब              |
| प्रभा            | ४०              | बंघ                    | १७,११,८१       |
| प्रभादृष्टि      | ४६              | बला                    | ४०             |
| प्रयोग           | १४              | बलादृष्टि              | ४२             |
| प्रवर्तक         | २०२, २०४, २०४   | बादर-सम्पराय           | ३६             |
| प्रवर्तिनी       | २०१, २०७        | बालदीक्षा              | ३६             |
| प्रवृत्ति        | ४७              | वालमरण                 | १२२,१९५        |
| प्रव्रज्या       | ६४, ६५,२०६      | बीज                    | 95             |
| प्रशातवाहिता     | ४७              | वृहत्कल्प              | ६३,७३          |
| प्राणप्रत्यय     | १ : ६           | -<br>वृहत्प्रत्याख्यान | 60             |
| प्राणातिपात-वि   | रमण १३७         | वोध                    | २०             |
| प्राणायाम        | १३, ४३          | वोधि                   | ७२             |
| प्राणिदया        | १६८             | वौद्ध                  | <b>६,</b> ३८   |
| प्रातिहारिक      | १८३             | व्रह्मचर्य             | १३, ४२, ७४,    |
| प्रादुष्करण<br>- | १७२             |                        | १३६, १६७       |
| प्राभृतिका       | १७२             | व्रह्मचर्यप्रतिमा      | १२७            |
|                  |                 |                        |                |

| मही                     | ६४      | मूच्छी         | २२            |
|-------------------------|---------|----------------|---------------|
| मास                     | ७४,७६   | मूल            | ७०,७८,२१०,२१२ |
| मात्सर्य                | ११६     | मूलकर्म        | १७४           |
| मात्रिका                | १६४     | गूलगुण         | ७०,८५,१४१     |
| मधुरक                   | १०७     | मूलाचार        | 90            |
| मान                     | १७३     | मूलाराधना      | ७३            |
| माया                    | १७३     | मृतविकलत्रिक   | ७८            |
| मार्गणास्थान            | ७२      | मृतसंस्कार     | ६७            |
| मालापहृत                | १७३     | मृत्य <u>ु</u> | १२०           |
| मासकल्प                 | ६३      | मृपा-उपदेश     | 83            |
| मासगुरु                 | ६६,२१२  | मृपावाद        | १३७           |
| मासलघु                  | ६६,२१३  | मृषावादी       | Ex            |
| मासिकी                  | १८१     | ने <b>घावी</b> | ५६            |
| मिट्टी                  | १६४     | मैथुन          | ६४,६७,१३९     |
| मित्रा                  | ४०      | मैथुनेच्छा     | ६५,२१३        |
| मित्रादृ <sup>©</sup> ट | ४१      | मैथुनविरमण     | ९=            |
| मि <b>थ्याकार</b>       | ७१,१८४  | मोक्ष          | १४,१८, ६      |
| मिथ्यात्व               | 38      | मोह            | ३१            |
| मिथ्यादृष्टि            | ३१      | मोहनीय         | १५            |
| मिश्रजात                | १७२     | मोहनोय-स्थान   | ₹             |
| मिश्रदृष्टि             | ३२      | मोहशनित        | ३०            |
| मीमांसा                 | ७,१३,४६ | मौखर्य         | ११२           |
| मुजिचपक                 | १६३     | म्रक्षित       | १७४           |
| मुवित                   | १४,३८   |                | य             |
| मुखवास                  | १०७     | यंत्रपीडनकर्म  | 308           |
| मुष्टिप्रहार            | १४      | यक्षमहोत्सव    | ६्द           |
|                         |         |                |               |

| र्२० . जन       | जा पार       |          |                            |               |
|-----------------|--------------|----------|----------------------------|---------------|
| लोकसार          | -            | ሂሄ       | वस्त्रैषणा                 | <b>५</b> ६    |
| लोच             | ७०, ७२,      | ७३,      | वाक्यशुद्धि                | ६०, ७२        |
| लाय             | १४२, १५७,    |          | वाग्दुष्प्रणिघान           | ११५           |
| लोभ             |              | १७३      | वाचना                      | १८७           |
| ्र । म          |              | , • ,    | वाद्ययंत्र                 | ६८            |
| ,               | व            |          | वानप्रस्थाश्रम             | १०            |
| वंदन            | ६१,          |          | वाहन                       | १०७           |
| वंदना           | ७२,          | १४३      | विकलादेश<br>विकलादेश       | २४            |
| वचन             |              | ६४       | विकृतगृह                   | १८२           |
| वच्चकचिप्प      | <del>त</del> | १६३      | विकृष्टभक्त<br>विकृष्टभक्त | १८८, १८६      |
| वज्रभूमि        |              | १४४      |                            | १०७           |
| वज्रमध्य-प्रा   | तेमा ६६,     | ४३१      | विगय                       | ध, <b>३</b> १ |
| वट्टकेराचार्य   |              | 00       | विचार                      | ? ? ?         |
| वध              |              | 5 E      | विज्ञप्ति                  | ·             |
| वनकर्म          |              | 308      | विदेह-मुक्ति               | <b>ই</b> দ    |
| वनीपक           |              | १७३      | विद्या                     | १७३           |
| वर्ण            |              | १०       | विनय                       | ७३            |
| वर्पा           |              | १८६      | विनयसमाधि                  | ६०            |
| वर्षाऋतु        | २००          | , २०१    | विमुक्ति                   | ४७            |
| वर्पावास        |              | , १८७    | विमोक्ष                    | ५२, ५४        |
| वसति            |              | ,<br>१७5 | विराधक                     | १९०           |
| वसतिगुढि        |              | . ७२     | विविक्तचर्या               | ६१            |
| वसुनंदि-श्र     | ावकाचार      | ७५       | विवेक                      | ७०, २१०, २११  |
| वसुनंदी         |              | o, ७५    | विशाखगणि                   | ६८            |
|                 |              | १०३      | विपवाणिज्य                 | 308           |
| वस्तु<br>वस्त्र | ६३, ६४, १०७, | १५३.     | विसाहगणि                   | ६प            |
| परन             | १६२, १६३     |          | _                          | ७३, १७६       |
|                 | 71111        | .,       | -                          |               |
|                 |              |          |                            |               |

## अनुक्रमणिका : २३९

| विहारशुद्धि             | ७२             | शवलदोप               | ६२       |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------|
| वीर्य 💛                 | २०             | शब्द                 | ४७       |
| वीर्याचार               | <b>৬</b> १     | शब्दानुपात           | ११६      |
| वृक्षमूल                | १दर            | श्यंभव               | ¥ &      |
| वृद्धवादी               | इह             | शय्या                | १६५, १७८ |
| वेदनोय                  | १८             | शय्यातर              | १८३      |
| वेदात                   | ८, १२,१३       | शियासन               | १०७      |
| वेद्यसंवेद्य            | 88             | शय्या-संस्तारक       | ६४, ६६   |
| वेश्या ,                | ७६             | शय्यैपणा             | ५६       |
| वैदिक                   | प, <b>३</b> ८  | शरीरपर्याप्ति        | ७२       |
| वैयावृत्य               | ७३, १६६, २०८   | शल्य                 | इ        |
| वैराज्य                 | . ६३           | <b>शस्त्रपरिज्ञा</b> | ४२, ५३   |
| वैश्य                   | १०             | য়াক                 | १०७      |
| व्यवसाय                 | १०८            | शाटक                 | 8 7 3    |
| व्यवहार                 | ६४, ६६, ७३, ७४ | शिक्षावत ७४, ७७,     | ८४, ११३  |
| व्यसन                   | ७६, ७७         | शिक्षित              | ६४       |
| व्यापार                 | १०८            | शिवकोटि              | ६७       |
| <b>च्यु</b> त्सर्ग      | ७०, २१०, २११   | <b>दावार्य</b>       | ६७       |
| व्युत्सृष्टशरो <b>र</b> | ७२             | शीतोष्णीय            | ४२, ४३   |
| त्रत                    | ४६, ७४, ७६,८३  | शोल                  | ७७, १३६  |
| न्नतप्रतिमा             | १२६            | शीलगुण               | ७०       |
| <b>नतशुद्धि</b>         | ৩              | शुक्लध्यान           | १११      |
| <u> </u>                | श              | , शुद्धिविकट         | १८६      |
| र्शकित                  | ७८, १७२, १७४   | शुभ्रभूमि            | १५५      |
| शंकितादिदोष             | १७५            | शुश्रूपा             | ४३       |
| शकटकर्म                 | १०९            | शूद्र                | १०       |

| श्रद्धा               | ६, ३१              | संघाटी             | १६०          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| श्रमण                 | ३४,७१,१३५,१५१      | संथारा             | ११९,१९६      |
| श्रमण-धर्म            | १३५                | संन्यासाश्रम       | १०           |
| श्रमणभगवान्           | <b>५</b> ६         | संबंधी             | ०७१          |
| श्रमण-संघ             | 33\$               | संभोगी             | ६५           |
| श्रमणाचार             | ७६,७७              | संयम               | १६६          |
| श्रमणी                | ७१                 | संयुक्ताधिकरण      | ११२          |
| श्रमणोपासक            | द३                 | संयोजन             | ७१,७८        |
| श्रवण                 | ४३                 | संयोजना            | ३९,१७२,१७४   |
| श्राद्ध               | ८३                 | संलेखना            | १६८,१६६      |
| श्रामण्यपूर्विक       | ४९                 |                    | १६,७२        |
| श्रावक                | ३३,४८,७७,८३        | संवर               | १७१          |
| श्रावकधर्म            | ७४,८३              | संविभाग            | ७२           |
| श्रावकाचार            | ७४,८३              | संसार              | -            |
| <b>इवासोच्छ्</b> वासप | र्याप्ति ७२        | संस्तारक           | १२०, १६४,१६६ |
| <b>ब्वेताम्बर</b>     | <b>८</b> ४,१३०,१४३ | संस्वेदिम          | १5९          |
|                       | प                  | संहत               | १७४          |
| पट्-जीवनिकाय          | ६०                 | सकपट               | ६४           |
| पट्मासिकी             | 939                | सकलादेश            | २४           |
| पडावश्यक              | ७०,७८,१४२          | सचित्त             | १७०          |
| पष्टभक्त              | १८५,१८६            | सचित्तत्याग        | ७४           |
|                       | स                  | सचित्तत्यागप्रतिम  | ग १२७        |
| संक्षेपप्रत्याख्यान   |                    | सचित्तनिक्षेप      | 388          |
| संखडि                 | १६६                | सचित्तपिघान        | 388          |
| संघ                   | २००,२०१            | सचित्त-प्रतिवद्धाह | ग़र १०७      |
| संघाचार्य             | २०१                | सचित्ताहार         | १०७          |
|                       |                    |                    |              |

## अनुक्रमणिका: २४१

| सचेलक                | १५६,१६६       | सरयू                  | ६४            |
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| सचेलकत्व             | १५७           | सरोह्रदतडागशोषणताक    | र्भ १०६       |
| सत्य '               | १३,९२         | सर्पदंश               | २०८           |
| सत्यवत               | १३८           | सर्व अदत्तादान-विरमण  | १३५           |
| सदेह-मुक्ति          | ३७            | सर्वतोमहाभद्र-प्रतिमा | १६५           |
| सद्दालपुत्र          | 34            | सर्वपरिग्रह-विरमण     | १३५,१४०       |
| सनिमंत्रणा           | ७१            | सर्वप्राणातिपात-विरमण | १३४,१३६       |
| सप्तपानैषणा-प्रतिम   | ा १९ <b>५</b> | सर्वमृपावाद-विरमण     | १३५           |
| सप्तर्विडैषणा-प्रतिम | т १६५         | सर्वमैथुन-विरमण       | १३५,१३६       |
| सप्तमासिकी           | १८१           | सर्वविरत              | १३५           |
| सकदागामी             | 3 €           | सर्वविरति             | ३४            |
| सभिक्षु              | ६०            | सल्लेखना ७३,७५        | ८,७७,११६      |
| समंतभद्र             | ७४            | सहसा-अभ्याख्यान       | 8.3           |
| समयसार               | 60            | साख्य                 | 5             |
| समवसरण               | ६४            | साख्य-योग             | १३            |
| समावारी              | १८३           | सागार                 | 乙辛            |
| समाधि                | १३,४७,७३      | सागारधर्म             | ७६            |
| समाधिमरण             | ७४,१२०,१९४    | सागार-धर्मामृत        | ७६,5४         |
| समिति                | १९,७०,१४२     | सागारिकनिश्रा         | ६३            |
| सम्यक्चारित्र        | ७४,७५         | साधक                  | ७६,5४         |
| सम्यक्तप             | ७८            | साधन                  | <b>५३,</b> ५४ |
| सम्यव्तव             | ३६,४२,४४,७७   | साधु                  | ६५,७१         |
| सम्यक्-मिथ्यादृष्टि  | 37            | साधुवर्ग              | २००           |
| सम्यग्ज्ञान          | ७४,७७         | साधुसंस्था            | ७९            |
| सम्यग्दर्शन          | ७५,४७         | साघ्त्री              | ६५            |
| सयोगि-केवली          | इ७            | साघ्दीवर्ग            | 200           |

| साघ्वीसंस्था      | ড্              | सौवीर           | 358            |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| सानक              | १६२,१६३         | स्कंदमहोत्सव    | ޤ              |
| सापेक्षवाद        | २३              | स्तेनापहृत      | ९६             |
| सामाचार           | ७०              | स्तैन्य         | ६४             |
| सामाचारी          | ६३,१८३,१८४      | स्थविर ११       | ६०,२०२,२०४,२०५ |
| सामायिक           | ६१,७२,७४,७७,    | स्थविरकल्पस्थि  |                |
|                   | ११३,१४३         | स्थविरकल्पिक    | १६६,२०८        |
| सामायिक-प्रतिमा   | १२६             | स्थविरा         | २०७            |
| सामायिकसंयतकर     | प-स्थिति ६४,१५८ | स्थविरावली      | ६३             |
| सालिहोपिता        | ५९              | स्थान           | ४६             |
| सासादन-सम्यग्दृ   | प्टि ३१         | स्थापना         | १७२            |
| सास्वादन-सम्यग्दृ | ष्टि ३१         | स्थिति-वंध      | १७             |
| सिद्धसेन          | <i>ξ ε</i>      | स्थितिभोजन      | ७१,१४२,१७५     |
| सिद्धि            | १४              | स्थिरा          | ४०             |
| सुख               | २०              | स्थिरादृष्टि    | 88             |
| सुभद्र-प्रतिमा    | १९५             | स्थूल अदत्तादा  | न-विरमण ६५     |
| सुरादेव           | ४८              | स्थूल प्राणातिप | ात-विरमण ८६    |
| सुवर्ण            | १०३             | स्थूल मृपावाद-  | विरमण ६२       |
| सुमढ              | 33              | स्फोटककर्म      | १०९            |
| सूक्ष्मत्रोध      | ४४              | स्मृति          | ६,१३           |
| सूक्ष्म-संपराय    | ३६              | स्मृत्यकरण      | ११५            |
| सूत्र             | ६,६६            | स्मृत्यन्तर्घा  | १०४            |
| सूप               | <b>१०</b> ७     | स्यात्          | २३             |
| सेना              | ६४              | स्याद्वाद       | २३             |
| सेवा              | २०८             |                 | 83             |
| सोतापन्न          | 3 €             | स्वदार-संतोप    | 03             |

## अनुक्रमणिका : २४३

| स्वदेह-परिमाण  | . २१       | हस्तकर्म         | ६४,६६,६७        |
|----------------|------------|------------------|-----------------|
| स्वपति-मत्रभेद | 83         | हस्तरेखा         | ६८              |
| स्वपति-संतोष   | 90         | हिंसाप्रदान      | १११             |
| स्वरूपसिद्धि   | ३८         | हिंसा-विरति      | 56              |
| स्वादिम        | १६५        | हिरण्य           | १०३             |
| स्वाघ्याय      | ६८,१८५,१८६ | हिरण्यसुवर्ण-परि | माण-अतिक्रमण१०४ |
| स्वाघ्यायभूमि  | ६३         | होनयान           | 6               |
|                | हर्        | हेतुवाद          | Ę               |
| हरिभद्र        | ४०,६९      | हेमंत            | २००,२०१         |

0

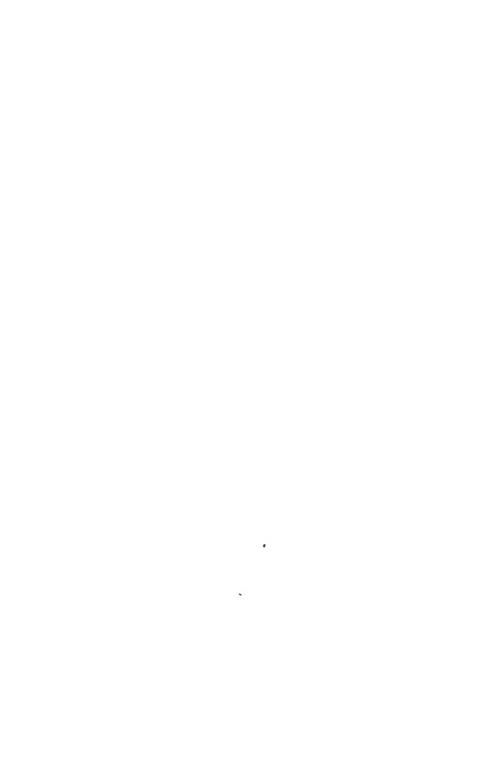